

हाँगडो विश्वविद्यालस् विषय संख्या लेखक सदस्य दिनौंक सदस्य दिनांक संख्या संख्या STATE OF STATE STATE OF STATE

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

Y OO

## पुस्तकालय

गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार वर्ग संख्या 2000 आगत संख्या

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी बाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड गोगा।

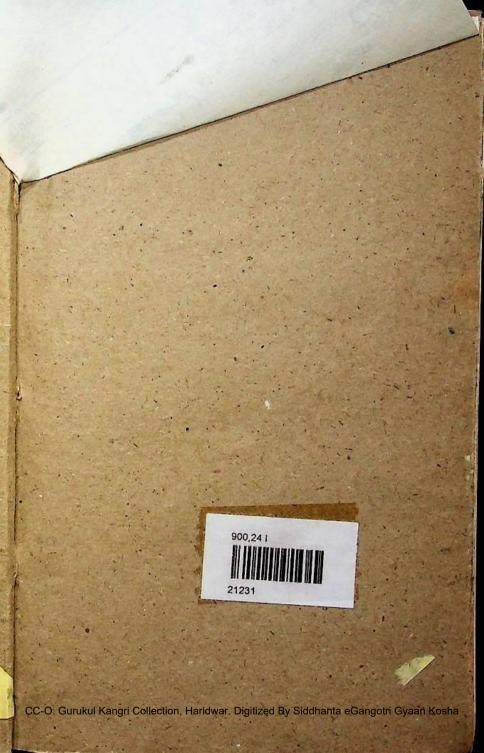



#### bay University Publications

evanagari-Pali Text-Series No. 5)

# मज्झिमनिकायो

[ मजिझमपण्णासको ] पठमो भागो

OR

A COLLECTION OF MEDIUM-SIZED DISCOURSES, Part I.

Suttas 51-70



भ त्रोश्म कि प्रस्तक-संख्या १५ दिन अधिक देर तक प्रस्तक अपने पास नहीं

सकते। अधिक देर तक रखने के लिये ए

त्राज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan I

### Bombay University Publications

(Devanagari-Pali Text Series No. 5)

FROM THE SUTTA PITAKA

# मज्झिमनिकायो

मिज्झमपण्णासको ] पडमो भागो

DISCOURSES, PART I

[Suttas 51-70]

the First Time published in Devanāgarī

EDITED BY

N. K. BHAGWAT, M. A.

Professor, St. Xavier's College, Fellow of the Bombay University.

FIRST EDITION

Ill rights reserved by the University)

BOMBAY

1937

900,24 | 21231

477 Trick Re. 1-0-0.

O. Gurukul Kangri Collection Harldwar, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko

Printed by M. N. Kulkarni, at the Karnatak Printing Press,
Karnatak House, Chira Bazar, Bombay 2
and
Published for the University by Prof. N. K. Bhagwat, M. A.
University of Bombay, Fort, Bombay 1

#### PREFATORY NOTE.

To meet the requirements and the convenience of the Pālī students of the Intermediate Arts Examination, these suttas of the Majjhima Nikāya (Majjhima Paṇṇāsaka) have been bound in two different Parts. The Preface, Books for consultation and other features of the series of Pālī Texts in the University Publications, will be found in the Second Part of the Text containing suttas 71–100. In preparing a Devanāgarī copy from the P. T. S. Edition in the Roman characters I am glad to acknowledge the help received by me from Mr. N. V. Tungar, Pālī teacher in the N. E. S. Poona, who himself is a Kāvyatīrtha and Pālī-tīrtha.

Sugata Nidhāna 15th Road, Khar, Bombay 21, 7 July 37.

N. K. BHAGWAT.

# सुत्तानुक्रमो

|                                | 9-97            |
|--------------------------------|-----------------|
| ५१. कन्दरकमुत्तं               | 93-98           |
| ५२. अट्ठकनागरमुत्तं            | 95-23           |
| ५३. सेखमुत्तं                  |                 |
| ५४. पोतलियसुत्तं               | 23-23           |
| ५५. जीवकसुत्तं                 | 33-34           |
| ५६. उपालिसुत्तं                | ३७—५३           |
| ५७. कुक्कुरवतिकसुत्तं          | 48-48           |
| ५८. अभयराजकुमारस्तं            | ५९—६३           |
| ५९. बहुवेदनीयसुतं              | . ६३—६ <i>७</i> |
|                                | 46-69           |
| ६०. अपण्णकसुत्तं               | 69-66           |
| ६१. अम्बलिट्टकाराहुलोवादसुत्तं |                 |
| ६२. महाराहुलोवादसुत्तं         | 66-68           |
| ६३. चूळमालुंक्यसुत्तं          | ९५-१०१          |
| ६४. महामालुंक्यसुत्तं          | 907-900         |
| ६५. भदालिसुत्तं                | 900-990         |
| ६६. लद्विकोपमसुत्तं            | ११७-१२६         |
| ६७. चातुमसुत्तं                | १२७-१३२         |
| ६८. नळकपानकसुत्तं              | 934-938         |
| ६९. गुलिस्सानिम्रतं            | 939-988         |
| ७०. कीटागिरिसुत्तं             | 988-942         |
|                                |                 |

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ।

# मज्झिमनिकायो

# मज्झिमपण्णासकं [गहपतिवम्गो]

48

### [१. कन्दरकसुत्तं]

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा चम्पायं विहरित गग्गराय पोक्खरणिया तीरे महता भिक्खुसङ्घेन सिंद्र। अथ खो पेस्सो च हत्थारोहपुत्तो कन्दरको च परिव्वाजको येन भगवा तेनु'पसङ्किमंसु, उपसङ्किमित्वा पेस्सो हत्थारोहपुत्तो भगवन्तं अभिवादेला एकमन्तं निसीदि। कन्दरको पन परिव्वाजको भगवता सिंद्र सम्मोदि, सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेला एकम'न्तं अहासि। एकमन्तं ठितो खो कन्दरको परिव्वाजको तुण्हीभूतं तुण्हीभूतं भिक्खुसङ्घं अनुविछोकेला भगवन्तं एतद'वोच:— "अच्छरियं भो गोतम, अब्भुतं भो गोतम, यावञ्च इदं भोता गोतमेन सम्मा भिक्खुसङ्घो पिटपादितो; ये पि ते भो गोतम अहेसुं अतीतम'द्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा तेपि भगवन्तो एतपरमं येव सम्मा भिक्खुसङ्घो पिटपादितो; ये पि ते भो गोतम भिक्खुसङ्घो पिटपादितो; सम्मासम्बुद्धा तेपि भगवन्तो एतपरमं येव सम्मा भिक्खुसङ्घो पिटपादितो'हो भोता गोतमेन सम्मा भिक्खुसङ्घो पिटपादितो'ति"।

[२] " एवमेतं कन्दरक । एवमेतं कन्दरक । ये पि ते कन्दरक अहेसुं अतीतम'द्धानं....पे०....मया सम्मा मिक्खुसङ्घो पिटपादितो; ये'पि ते कन्दरक भिक्सिन्त अनागतम'द्धानं ....पे०....मया सम्मा मिक्खुसङ्घो पिटपादितो । सन्ति हि कन्दरक भिक्खू इमिंस भिक्खुसङ्घे अरहन्तो खीणा- स्वा वुसितवन्तो कतकरणीया ओहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिक्खीण- भवसंयोजना सम्मदञ्जा विमुत्ता । सन्ति पन कन्दरक भिक्खू इमिंस भिक्खुसङ्घे सेखा सन्ततसीठा सन्ततवुत्तिनो निपका निपक्वित्तिनो, ते चतुसु सित्यद्वित्ते सूपिट्टितिचत्ता विहरन्ति । कतमेसु चतुसु १ इध कन्दरक भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सितमा विनय्य ठोके अभिज्ञादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति....पे०....चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति....पे०....चित्ते पि०....भिज्ञादोमनस्सं विहरति....पे०.....चित्ते पि०....भिज्ञादोमनस्सं विहरति....

[३] एवं वृत्ते पेस्सो हत्थारोहपुत्तो भगवन्तं एतद'वोच :—" अच्छरियं किन्ते, अब्भुतं भन्ते, याव सुपञ्जत्ता चि'मे भन्ते भगवता चत्तारो सिति-पद्याना सत्तानं विसुद्धिया, सोकपरिद्दवानं समितिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सानं अत्येङ्गमाय, जायस्स अधिगमाय, निव्वाणस्स सिच्छिकिरियाय। मयम्पि हि भन्ते गिही ओदातवसना कालेन कालं इमेसु चतुसु सितपद्यानेसु सूपिड-तिचत्ता विहराम। इध मय्हं भन्ते काये कायानुपस्सी विहराम, आतापिनो सम्पजाना सितमन्तो विनय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सी विहराम आतापिनो सम्पजाना सितमन्तो विनय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; विद्तासु विहराम आतापिनो सम्पजाना सितमन्तो विनय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं। विहराम अप्तापिनो....पे०.... धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहराम आतापिनो....पे०.... अभिज्झादोमनस्सं। अच्छिरियं भन्ते,

१-अत्थगमाय.

अब्भुतं भन्ते, यावञ्चि 'दं भन्ते भगवा एवं मनुस्सगहने एवं मनुस्सकसटे एवं मनुस्ससाठेय्ये वत्तमाने सत्तानं हिता'हितं जानाति। गहनं हे'तं भन्ते यदिदं मनुस्सा, उत्तानकं हे' तं भन्ते यदिदं पसवो। अहं हि भन्ते पहोमि हित्यदम्मं सारेतुं, यावतकेन अन्तरेन चम्पं गतागतं करिस्सिति सब्बानि तानि साठेय्यानि कूटेय्यानि वङ्किय्यानि जिम्हेय्यानि पातु-कारिस्सिति। अम्हाकं पन भन्ते दासा'ति वा पेस्सा'ति वा कम्मकरा'ति वा अञ्जथा च नासं चत्तं होति। अच्छरियं भन्ते, अब्भुतं भन्ते, याविश्व'दं एवं भन्ते भगवा एवं मनुस्सगहने एवं मनुस्सकसटे मनुस्सातिटेय्ये वत्तमाने सत्तानं हिताहितं जानाति। गहनं हे'तं भन्ते यदिदं मनुस्सा, उत्तानकं हे'तं भन्ते यदिदं पसवो'ति"।

[ 8 ] " एवमेतं पेस्स । एवमेतं पेस्स । गहनं हे'तं पेस्स यदि'दं मनुस्सा, उत्तानकं, हे'तं पेस्स यदिदं पसवो । चत्तारो'मे पेस्स, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकिसम । कतमे चत्तारो ? इध, पेस्स, एकचो पुग्गलो अत्तंतपो होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; इध पन पेस्स, एकचो पुग्गलो परंतपो होति परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; इध पन पेस्स एकचो पुग्गलो अत्तंतपो च होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; परंतपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । इध पन पेस्स, एकचो पुग्गलो नेव अत्तंतपो ना'त्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । इध पन पेस्स, एकचो पुग्गलो नेव अत्तंतपो ना'त्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; न परंतपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; सो अनत्तंतपो अपरंतपो दिष्टे व धम्मे निच्छातो निब्बुतो सीतिभूतो सुखपटिसंवेदी ब्रम्हभूतेन अत्तना बिहरित । इमेसं पेस्स चतुनं पुग्गलानं कतमो ते पुग्गलो चित्तं आराधेती'ति"।

ा-(म

सु

क

य्य

रेयं \Lambda

ति-

गनं

हि

हे-

पेनो

स्सी

स्सं;

स्सी

ग्न्ते,

<sup>₹ -</sup>omit.

[५] "व्या ' यं भन्ते पुग्गलो अत्तंतपो अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो अयं मे पुग्गलो चित्तं न आराधिति । यो पा'यं भन्ते पुग्गलो परंतपो परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो अयम्पि मे पुग्गलो चित्तं न आराधिति । यो पा'यं भन्ते पुग्गलो अत्तंतपो च अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो परंतपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो अयम्पि मे पुग्गलो चित्तं न आराधिति । यो च खो अयं भन्ते पुग्गलो मनुयुत्तो अयम्पि मे पुग्गलो चित्तं न आराधिति । यो च खो अयं भन्ते पुग्गलो नेव अत्तंतपो ना'त्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परंतपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परंतपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, सो अनत्तंतपो अपरंतपो दिहे व धम्मे निच्छात्तो निब्बुतो सीतिभूतो सुखपटिसंवेदी अम्हभूतेन अत्तना विहरति, अयं मे पुग्गलो चित्तं आराधिति"।

[६] "करमा पन ते पेस्स इमे तयो पुग्गला चित्तं न आराधेन्ती'ति"।
"ध्वा'यं भन्ते पुग्गलो अत्तंतपो अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो सो अत्तानं
सुखकामं दुक्खपटिक्कलं आतापेति परितापेति, इमिना मे अयं पुग्गलो
चित्तं न आराधेति । यो पा'यं भन्ते पुग्गलो परंतपो परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो सो परं सुखकामं दुक्खपटिक्कूलं आतापेति परितापेति, इमिना मे
अयं पुग्गलो चित्तं न आराधेति । यो पा'यं भन्ते पुग्गलो अत्तंतपो च अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो परंतपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो सो
अत्तानश्च परश्च सुखकामं दुक्खपटिक्कूले आतापेति परितापेति, इमिना मे
अयं पुग्गलो चित्तं न आराधेति । यो'च खो अयं भन्ते पुग्गलो ने'व अत्तंतपो ना'त्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परंतपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो,
सो अनत्तंतपो अपरंतपो दिहे'व धम्मे निच्छातो निच्छुतो सीतिभूतो
सुखपटिसंवेदी क्रम्हभूतेन अत्तना विहरित, इमिना मे अयं पुग्गलो चित्तं
आराधेति । हन्द च दानि मयं भन्ते गच्छाम । बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया'ति"।
"यस्स दानि त्वं पेस्स कालं मञ्जसी'ति"। अथ खो पेस्सो हत्थारोहपुत्तो

भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्दायासना भगवन्तं अभिवा-देत्वा पदिनखणं कत्वा पक्कामि ।

[७] अथ खो भगवा अचिरपक्कन्ते पेस्से हत्थारोहपुत्ते भिक्खू आमन्तेसि:—"पण्डितो भिक्खवे पेस्सो हत्थारोहपुत्तो, महापञ्जो भिक्खवे पेस्सो हत्थारोहपुत्तो; सचे भिक्खवे पेस्सो हत्थारोहपुत्तो मुहुत्तं निसीदेय्य याव अस्सा'हं इमे चत्तारो पुग्गले वित्थारेन विभजामि, महता अत्थेन संयुत्तो अगमिस्स। अपि च भिक्खवे एतावता पि पेस्सो हत्थारोहपुत्तो महता अत्थेन संयुत्तो'ति"। "एतस्स भगवा कालो, एतस्स सुगत कालो, यं भगवा इमे चत्तारो पुग्गले वित्थारेन विभजेय्य, भगवतो सुत्वा भिक्ख् धारेस्सन्ती'ति"। "तेन हि भिक्खवे सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामी'ति"। 'एवं भन्ते'ति खो ते भिक्ख् भगवतो प्रचस्सोसुं; भगवा एतद'वोच :—

[८] "कतमो च भिक्खवे पुग्गलो अत्तंतपो अत्तपरितापनानु-योगमनुयुत्तो? इध भिक्खवे एकचो पुग्गलो अचेलको होति मुत्ताचारो, ह्थ्यापळेखनो, न एहिभदन्तिको, न तिष्ट भदन्तिको, नाभिहटं न उद्दिस्स-कटं न निमन्तणं सादियति; सो न कुम्भीमुखा पिटगण्हाति न कळोपिमुखा पिटगण्हाति, न एळकमन्तरं, न दण्डमन्तरं, न मुसलमन्तरं, न द्विन्नं भुञ्ज-मानानं, न गब्भिनिया, न पायमानाय, न पुरिसन्तरगताय, न संकित्तिसु, न यत्य सा उपिहतो होति, न यत्य मिक्खिका सण्डसण्डचारिनी, न मच्छं न मंसं न सुरं न मेरयं न थुसोदकं पिबति । सो एकागारिको वा होति एका-लोपिको, द्वागारिको वा होति द्वालोपिको,....सत्तागारिको वा होति सत्ता-लोपिको; एकिस्सा पि दत्तिया यापेति, द्वीहि पि दत्तीहि यापेति, सत्तहि दत्तीहि

नो

ì,

तो

तं

'। तो

१ हत्थावलेखनो. २ श्वा

यापेति; एकाहिकम्पि आहारं आहारेति, द्वीहिकम्पि आहारं आहारेति,.... सत्ताहिकम्पि आहारं आहारेति, इति एवरूपं अद्भमासिकम्पि परियायभत्त-भोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरित । सो साकभक्खो वा होति सामाकभक्खो वा होति नीवारभक्खो वा होति द्इलभैक्खो वा होति हटभक्खो वा होति कणभक्खो वा होति आचामभक्खो वा होति पिञ्ञाकभक्खो वा होति तिणभक्खो वा होति गोमयमक्बो वा होति, वनमूलफलाहारो यापेति पवत्तफलभोजी । सो साणानि पि धारेति मसाणानि पि धारेति छवदुस्सानि पि धारेति, पंसुकूलानि पि धारेति तिरीटानि पि धारेति अजिनानि पि धारेति अजिनिक्खपिम्प धारेति कुसचीरिम्प धारेति वाकचीरम्पि धारेति फलकचीरम्पि धारेति केसकम्बलम्पि धारेति वालकम्बलिप धारेति उल्कपक्लिप धारेति। केसमस्सुलोचको पि होति केसमसुस्लोचनानुयोगमनुयुत्तो, उब्भद्दको पि होति आसनपटिक्खित्तो उक्कुटिको पि होति उक्कुटिकप्यधानमनुयुत्तो, कण्टकापरसयिको पि होति कण्टकापस्सये सेय्यं कप्पेति, सायतितयकम्पि उदकोरोहणान्योगम-नुयुत्तो विहरति । इति एवरूपं अनेकविहितं कायस्स आतापनपरितापना-नुयोगमनुयुत्तो विहरति । अयं वुच्चति भिक्खवे पुग्गलो अत्तंतपो अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ।

[९] "कतमो च भिक्खवे पुग्गलो परंतपो परपरितापनानुयोगमनु-युत्तो ? इध भिक्खवे एकचो पुग्गलो ओरब्भिको होति सूकरिको साकुन्तिको मागविको छहो मच्छघातको, चोरो चोरघातको बन्धनागारिको, ये वा पन अञ्जे'पि केचि कुरूरकम्मन्ता । अयं कुच्चित भिक्खवे पुग्गलो परंतपो परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ।

[१०] "कतमो च भिक्खवे पुग्गलो अत्तंतपो च अत्तपरितापनानुयोग-मनुयुत्तो परंतपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो १ इध भिक्खवे एकचो

१. दहल, दहल, गदुल.

पुग्गलो राजा वा होति खत्तियो मुद्धा' वसित्तो, ब्राम्हणो वा महासालो। सो पुरित्थ-मेन नगरस्स नवं सन्थागारं कारापेत्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा खराजिनं ( v.l. खुरा-जिनं ) निवासेत्वा, सिप्पितेलेन कायं अञ्मिक्षित्वा मगविसाणेन पिर्दि कण्डुवमानो ( v. l. कण्डव ) सन्थागारं पविसति सार्द्धे महेसिया ब्राम्हणेन च पुरोहितेन। सो तत्थ अनन्तरहिताय भूमिया हरितुपिलत्ताय सेय्यं कपोति। एकिस्सा गाविया सरूपवच्छाय यं एकरिंम थने खीरं होति तेन राजा यापेति। यं दुतीयरिंम थने खीरं होति तेन महेसी यापेति। यं ततियरिंम थने खीरं होति तेन ब्राम्हणो पुरोहितो यापेति । यं चतुत्थिरिंम थने खीरं होति तेन अगिंग जुहन्ति । अवसेसेन वच्छको यापेति । सो एवमा'ह :—' एत्तका उसभा हञ्जन्तु यञ्ज्ञथाय । एत्तका वच्छतरा हञ्जन्तु यञ्ज्रत्थाय । एत्तिका वच्छतरियो ....पे०.... एत्तका अजा....पे०.... एत्तका उरभा हञ्ञन्तु यञ्जस्थाय । एत्तका रुक्खा छिज्जन्तु यूपत्थाय । एत्तका दन्भा छ्यन्तु बरिहिसत्था या'ति । ये पि'स्स ते होन्ति दासा' ति वा पेस्सा' ति वा कम्मकरा' ति वा ते पि दण्डतज्जिता भयतज्जिता अस्सुमुखा रुदमाना परिकम्मानि करोन्ति । अयं बुचिति भिक्खने पुग्गलो अत्तंतपो च अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो परंतपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ।

[११]''कतमो च भिक्खवे पुग्गलो नेव अत्तंतपो नात्तपरितापनानुयो-गमनुयुत्तो, न परंतपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, सो अनत्तंतपो अपरंतपो दिद्वेव धम्मे निच्छातो निब्बुत्तो सीतिभूतो सुखपिटसंवेदी ब्रम्हमूतेन अत्तना विहरित । इध भिक्खवे तथागतो लोके उप्पज्जित अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्ञाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारिथ सत्था देवम-नुस्सानं बुद्धो भगता।सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रम्हकं सस्समणबाम्हिणि पजं सदेवमनुस्तं सयं अभिञ्जा सिच्छिकत्वा पवेदेति।सो ध्रममं देसेति आदि-

पो

ा-

कल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सञ्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रम्हचरियं पक्तासिति । तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अञ्जतरिंस वा कुले पद्माजातो । सो तं धम्मं सुल्या तथागते सद्धं पटिलभित । सो तेन सद्धापिटलभिन समन्नागतो'ति पिटसिश्चिक्खाते :—' सम्बाधो धरावासो रजापथो, अञ्मोकासो पञ्चज्ञा नियदं सुकरं अगारं अज्ज्ञावसता एकन्तपरि-पुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सङ्खिलिखितं ब्रम्हचरियं चिरतुं । यनूना'हं केसमस्सुं ओहारेला कासायानि वत्थानि अच्छादेला अगारस्मा अनगारियं पञ्चजेय्यं'ति' । सो अपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्खन्धं पहाय महन्तं वा भोगक्खन्धं पहाय अप्रारं वा जातिपरिवृहं पहाय करमस्सुं ओहा-रेला कासायानि वत्थानि अच्छादेला अगारस्मा अनगारियं पञ्चजित ।

[१२] '' सो एवं पत्र्वाजितो समानो भिक्ख्नं सिक्खासाजीवसमापनो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति। निहितदण्डो, निहितसत्थो, लज्जी दयापन्नो सन्वपाणभूतहितानुकम्पी विहरति। अदिनादानं पहाय अदिन्नादाना पटिविरतो होति। दिनादायी दिन्नपाटिकह्वी अथे'नेन सुचिभूतेन अत्तना विहरति। अवम्हचरियं पहाय व्रम्हचारि होति आराचारी, विरतो मेथुना गामधम्मा। मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति, सच्चादी सच्यस्थो थेतो पच्चियको अविसंवादको लोकस्स। पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति। इतो सुत्वा न अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा न इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय, इति भिन्नानं वा सन्धाता संहितानं वा अनुप्पदाता, समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी समग्गकराण वाचं भासिता होति। फर्सं वाचं पहाय फर्साय वाचायं पटिविरतो होति या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हदयङ्गमा पोरी बहुजनकन्ता

१ -फरसावाचापटिविरतो.

बहुजनमनापा तथारूपिं वाचं भासिता होति। सम्फप्पठापं पहाय सम्फप्प-लापा पटिविरतो होति। कालवादी भूततादी अत्थवादी, धम्मवादी विनयवादी निधानवर्ति वाचं भासिता कालेन सापदेसं परियन्तवर्ति अत्थसंहितं।

oj

वा

1

सो

रि-

स्सं

1

ाय

हा-

न्नो

थो,

<u>द</u>

तेन

तो

ादी

इाय

मेसं

ाता

पिंग

ोति

न्ता

[१२] "सो बीजगामभूतगामसमारंभा पटिविरतो होति। एकभत्तिको होति रत्तूपरतो, विरतो विकालभोजना। नच्चगीतवादितविस्कदरसना पटिविरतो होति। माल्रगुन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनद्दाना...पे०... उच्चासयनमहासयना ...पे०... जातरूपरजतपटिग्गहणा ...पे०... आमकधञ्जपटिग्गहणा पटिविरतो होति। आमकमंसपटिग्गहणा...पे०... इत्थिकुमारिकपटिग्गहणा ...पे०... दासिदासपटिग्गहणा...पे०... अजेळक पटिग्गहणा...पे०... कुक्कुटस्करपटिग्गहणा...पे०... हत्थिगवासस-वळवापटिग्गहणा...पे०... कुक्कुटस्करपटिग्गहणा...पे०... हत्थिगवासस-वळवापटिग्गहणा...पे०... क्षेत्तवत्थुपटिग्गहणा ...पे०... दूतेय्यपहिणगमनानुयोगा ...पे०... क्यविक्कया ...पे०... तुलाकूटकंसकूटमानकूटा ...पे०... उक्कोटनवञ्चनिकतिसाचियोगा ...पे०... छेदनवधबन्धनविप-रामोसआलोपसहसाकारा पटिविरतो होति।

[१४] "सो संतुद्दो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरि-हारिकेन पिण्डपातेन, येन येन एव पक्कमित समादाय एव पक्कमित सेय्यथा पि नाम पक्सी सकुणो येन येने'व डेति सपत्तभारो व डेति एवमेव भिक्खु सन्तुद्दो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरिहारिकेन पिण्डपातेन येन एव पक्कमित समादाय एव पक्कमिति। सो इमिना अरियेन सीलक्खन्येन समन्नागतो अञ्चत्तं अन्वज्ञसुखं पटिसंवेदेति।

[१५] "सो चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तगाही होति नानुव्यञ्जनगाही; यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पिटपज्जित, रक्खित चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जित; सोतेन सद्दं सुत्वा....पे०.... घाणेन गन्धं घायित्वा....पे०....,जिव्हाय रसं सायित्वा....पे०.... कायेन फोडब्बं फुसित्वा ....पेo....मनसा धम्मं विञ्जाय न निमित्तग्गाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही; यत्वाभिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पिटपज्जित रक्खित मनिन्द्रियं, मनिन्द्रियं संवरं आपज्जिति।सो इमिना अरियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतो अज्झत्तं अव्यासेकसुखं पिटसंवेदेति।

[१६] "सो अभिकन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति। आछोकिते विछोकिते ...पे०.... समिञ्जिते पसारिते....पे०.... सङ्घाटिपत्त-चीवरधारणे ...पे०.... असिते पीते खायिते सायिते....पे०.... उच्चारपस्साव-कम्मे....पे०....गते, ठिते, निसिन्ने, सुत्ते, जागरिते, भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति।

[१७] "सो इमिना च अरियेन सीलक्खन्धंन समन्नागतो इमिना च अरियेन इन्द्रियसंबरेन समन्नागतो इमिना च अरियेन सितसम्पजञ्जेन समन्नागतो विवित्तं सेनासनं भजित, अरञ्जं रक्खमूलं पञ्चतं कन्दरं गिरिगृहं सुसानं वनपत्थं अञ्मोकासं पलालपुञ्जं। सो पच्छाभत्तं पिण्डपातपिटिकन्तो निसीदित पल्लङ्कं आभुजित्वा उज्जं कायं पणिधाय, परिमुखं सितं उप्रदेशिया। सो अभिज्झं लोके पहाय विगताभिज्झेन चेतसा विहरित अभिज्झाय चित्तं परिसोधेति; व्यापादपदोसं पहाय अव्यापन्नचित्तो विहरित सब्वपाणभ्तहितानुकम्पी व्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेति; शीनिमिद्धं पहाय विगतथीनिमिद्धो विहरित आलोकसञ्जी सतो सम्पजानो धीनिमद्धा चित्तं परिसोधेति; उद्धचकुक्कुचं पहाय अनुद्धतो विहरित अज्झत्तं वूपसन्त-चित्तो उद्धचकुक्कुचं चित्तं परिसोधेति; विचिकिच्छं पहाय तिण्णविचिनिच्छो विहरित अक्थंकथी कुसलेसु धम्मेसु विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेति।

[१८] "सो इमे पश्च नीवरणे पहाय चेतसो उपिक्किलेसे पञ्जाय दुन्बलीकरणे विविचेव कामेहि विविच अकुसलेहि धम्मेहि सवितकं, सवि- चारं विवेकजं पीतिसुखं पठमज्झानं उपसम्पज्ज विहरति। वितक्कविचारानं वूपसमा अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितकं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियज्झानं उपसम्पज्ज विहरति। पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति; सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिय आचिक्खन्ति—'उपेक्खको सितमा सुखविहारी'ति तियज्झानं उपसम्पज्ज विहरति। सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुट्वे'व सोमनस्सदोमनस्सानं अत्यङ्गमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासितिपारिसुद्धं चतुत्थज्झानं उपसम्पज्ज विहरति।

[१९] ''सो एवं समाहित चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपकिलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्चपत्ते पुन्बेनियासानुस्सातिआणाय
चित्तं अमिनिनामेति । सो अनेकिविहितं पुन्बेनियासं अनुस्सरित,
सेय्यथीदं :—एकिम्प जाितं, द्वे पि जाितयो, तिस्सो पि जाितयो, चतस्सो
पि जाितयो, पञ्च पि जाितयो, दस पि जाितयो, वीसिति म्पि जाितयो, तिसमिप
जाितयो, चत्तारीसिम्प जाितयो, पञ्ञासिम्प जाितयो, जाितसितम्प जाितसहस्सम्प जाितसतसहस्सम्प अनेके पि संबद्धकप्पे अनेके पि विवद्धकप्पे अनेके पि संबद्धविवद्धकप्पे अमुत्रा'सि एवंनामो एवगोत्तो एवंवण्णो एवमा'हारो
एवं सुखदुक्खपिटसंवदी एवमा'सपरियन्तो । सो ततो चुतो अमुत्र उप्पादिं,
तत्रा'पा'सि एवंनामो....पे०....एवमा'सुपरियन्तो । सो ततो चुतो इधू'पपनो'ति। इति साकारं सउद्देसं अनेकिविहितं पुन्बेनियासं अनुस्सरित ।

[२०] "सो एवं समाहिते चित्ते .... पे० .... आने ज्ञप्पत्ते सत्तानं चुत्प-पात्र जाणाय चित्तं अभिनिन्नामेति । सो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकात-मानुसकेन सत्ते परसित चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुब्बण्णे दुब्बण्णे सुगते दुग्गते यथा कम्मूपगे सत्ते पजानाति :—'इमे वत भोन्तो सत्ता कायदु च्च-रितेन समन्नागता वचीदु चरितेन समन्नागता मनोदु चरितेन समन्नागता

[]

य

T-

अरियानं उपवादका मिन्छादिष्टिका मिन्छादिष्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परम्मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना, इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वनीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिष्टिका सम्मादिष्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परम्मरणा सुगतिं सग्गं छोकं उपपन्ना'ति । इति दिन्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते परसित चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते ....पे०....सत्ते पजानाति ।

[२१] "सो एवं समाहिते चित्ते....पे०....आनेञ्जपत्ते आसवानं खयजणाय चित्तं अभिनिन्नामेति। सो इदं दुक्खं'ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खसमुद्रायो'ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधो'ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधगामिनीपिटिपदा'ति यथाभूतं पजानाति, इमें आसन्वा'ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवसमुद्रायो'ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवनिरोधगामिनीपिटिपदा'ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवनिरोधगामिनीपिटिपदा'ति यथाभूतं पजानाति। तस्स एवं जानतो एवं परसतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चिते भवासवा पि चित्तं विमुच्चित अविज्ञासवा पि चित्तं विमुच्चिति, विमुच्चित्तं अविज्ञासवा पि चित्तं विमुच्चितं, विमुच्चितं आणं होति, खीणा जाति, वुसितं अम्हच्चिर्यं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया'ति पजानाति। अयं वुच्चिति भिक्खवे पुग्गछो नेव अत्तंतपो ना'त्त पिरतापनानुयोगमनुयुत्तो न परंतपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, सो अनत्तंपो अपरंतपो दिद्दे व धम्मे निच्छातो निच्छुतो सीतिभूतो सुखपिटसंवेदी अम्हमूतेन अत्तना विहरित इति"।

[२२] इदम'वोच भगवा। अत्तमना ते मिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं'ति। q

व

## कन्दरकसुत्तन्तं पठमं।

42

## [२ अट्ठकनागरसुत्तं]

-x-

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं आयस्मा आनन्दो वेसालियं विह-रित वेलुवगामके। तेन खो पन समयेन दसमो गहपित अट्ठकनागरो पाटलिपुत्तं अनुप्पत्तो होति केनचिदे'व करणीयेन। अथ खो दसमो गहपित अट्ठकनागरो येन कुकुटारामो येन अञ्जतरो मिक्खु तेनु'पसङ्किमः; उपसङ्किमिला तं मिक्खुं अभिवादेला एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो दसमो गहपित अट्ठकनागरो तं मिक्खुं एतद'वोच :—' कहं नु खो मन्ते आयस्मा आनन्दो एतरिह विहरित १। दस्सनकामा हि मयं तं आयस्मन्तं आनन्दं'ति। एसो गहपित आयस्मा आनन्दो वेसालियं विहरित बेलुवगामके'ति। अथ खो दसमो गहपित अट्ठकनागरो पाटलिपुत्ते तं करणीयं तीरेला येन वेसाली बेलुवगामको येन आयस्मा आनन्दो तेनु'पसङ्किमः; उपसङ्किमिला आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेला एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो दसमो गहपित अट्ठकनागरो आयस्मन्तं जानन्दं एतद'वोच :—

[२] 'अश्यि नु खो भन्ते आनन्द तेन भगवता जानता परसता अरहता सम्मासम्बुद्धेन एकधम्भो अक्खातो यन्थ भिक्खुनो अप्पमतस्स आतापिनो पहितत्तरस विहरतो अविमुत्तं वा चित्तं विमुच्चित, अपिरक्खीणा वा आसवा परिकखयं गच्छन्ति, अनुपत्तं वा अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाती'ित'। 'अश्यि खो गहपित तेन भगवता जानता परसता....पे०....अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाती'ित'। कतमो पन भन्ते आनन्द तेन भगवता जानता ....पे०....अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाति ?।

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

दा ता

ग-ते ना

नं

ने

ते, र्तं स-

नयं 'ति मु-

रेंम परं 'त

त सो

नेतं

[३] "इध गहपति भिक्खु विविच्चेव कामेहि....पे०.... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इति पटिसञ्चिक्खिते :— 'इदम्पि खो पठमं झानं अभिसङ्खितं अभिसञ्चेतियतं, यं खो पन किञ्चि अभिसङ्खितं, अभिसञ्चेतियतं तद ' निच्चं निरोधधम्मं'ति पजानाति। सो तत्थ ठितो आसवानं खयं पापुणाति। नो चे आसवानं खयं पापुणाति, तेने'व धम्मरागेन ताय धम्मनन्दिया पञ्चनं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको होति तत्थ परिनिञ्चायी अनावत्तिधमो तस्मा छोका। अयम्पि खो गहपति तेन भगवता जानता....पे०....अनुपापुणाति।

[ १ ] " पुन च परं गहपति भिक्खु वितक्कविचारानं वूपसमा अउझत्तं सम्पसादनं ....पे० .... दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इति पिटसिश्चि-क्खितः—' इदिम्प खो दुतियं झानं अभिसङ्कृतं अभिसञ्चेतयितं निरोधधम्मं'ति पजानाति । सो तत्थि ठितो आसवानं खयं पापुणाति नो चे ....पे० .... तस्मा छोका । अयिम्प खो गहपति तेन भगवता जानता ....पे० .... अनुपापुणाति ।

[५] "पुन च परं गहपति भिक्खु पीतिया च विरागा....पे०.... तियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इति पिटसिश्चिक्खितः — 'इदिम्प खो तितयं झानं अभिसङ्खतं अभिसञ्चेतियतं ....पे०.... निरोधधम्मं'ति पजानाति। सो तत्थ ठितो आसवानं खयं....पे०....अनुपापुणाति।

[६] " पुन च परं गहपति भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना ....पे०....चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इति पटिसब्बिक्खिति :—'इदिम्प चतुत्थं झानं अभिसङ्खतं अभिसञ्जेतयितं ....पे०.... निरोधधम्मं'ति पजानाति । सो तत्थ ठितो....पे०.... अनुपापुणाति ।

[७] "पुन च परं गहपति भिक्खु मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं

फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा तियं, तथा चतुःथं'इति उद्धं अधो तिरियं सन्वधि सन्वत्तताय सन्वावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अन्यावज्झेन फरित्वा विहरति। सो इति पिटस-च्चिक्खित :— 'अयं पि खो मेत्ता चेतोविम्रुत्ति अभिसङ्खता अभिसञ्चेत-पिता। यं खो पन किञ्चि अभिसङ्खतं अभिसञ्चेतिपतं तद'निचं निरोधधम्मं'ति पजानाति। सो तत्थ ठितो....पे०.... अनुपापुणाति।

न

तं

Ţ-

या

त्थ ग-

त्तं ब्रे-

ति

मेप

ति

च

ब्रे-

सं

[८] "पुन च परं गहपति भिक्खु करुणासहगतेन चेतसा ....पे० .... मुदितासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं....पे० .... अरुग्वासहगतेन चेतसा ....पे० .... मुदितासहगतेन चेतसा ....पे० .... मुदितासहगतेन चेतसा ....पे० .... मुदितासहगतेन चेतसा विपुलेन ....पे० .... विहरति । सो इति पिटसञ्चिक्खित :- 'अयिष खो करुणा चेतोविमुत्ति ....पे० .... मुदिता चेतोविमुत्ति ....पे० .... मुदिता चेतोविमुत्ति ....पे० .... मुदिता चेतोविमुत्ति ....पे० .... निरोधधम्मं' ति अभिसङ्खता अभिसञ्चेतयिता । यं खो पन किञ्च ....पे० .... निरोधधम्मं' ति पजानाति । सो तथ ठितो ....पे० .... अनुपापुणाति ।

[९] "पुन च परं गहपति भिक्खु सन्बसो रूपसञ्जानं समितिक्कमा पिटिघसञ्जानं अत्यङ्गमा नानत्तसञ्जानं अमनिस्कारा अनन्तो आकासो'ति आकासानश्चायतनं उपसम्पज्ज विहरित। सो इति पिटेसिश्चिक्खितः — 'अयिम्प खो आकासानञ्चायतनसमापत्ति अभिसङ्ख्वता अभिसञ्चेतियता। यं खो पन....पे०....निरोधधम्मं'ति पजानाति। सो तत्थ ठितो ....पे०.... अनुपापुणाति।

[१०] " पुन च परं गह्रपति भिक्खु सन्बसो आकासानञ्चायतनं सम-तिकम्म अनन्तं विञ्ञाणं'ति विश्वाणश्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । सो इति पटिसिश्चिक्खति :— ' अयम्पि खो विञ्ञाणञ्चायतनसमापत्ति अभिसङ्खता अभिसञ्चेतयिता। यं खो....पे०....निरोधधम्मं'ति पजानाति। सो तत्य ठितो.... पे०....अनुपापुणाति।

[११] " पुन च परं गहपित भिक्खु सब्बसो विञ्ञाणञ्चायतनं समितिक्कम्म निश्चि किञ्ची'ति आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरित । सो इति पिटसञ्चिक्खित :—' अयिष खो आकिञ्चञ्जायनसमापित्त अभिसङ्कता खंभिसञ्चेतियता। यं खो....पे०.... निरोधधम्मं'ति पजानाित । सो तत्थिति आसवानं खयं पापुणाित....पे०....(१३) तस्मा छोका । अयं खो गहपित तेन भगवता जानता....पे०....अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाित ।

[१२] एवं वृत्ते दसमो गहपति अहकनागरो आयस्मन्तं आनन्दं एतद्वोच :—'सेय्यथा'पि भन्ते आनन्द पुरिसो एकं निधिमुखं गवेसन्तो सिकदेव एकाद्स निधिमुखानि अधिगच्छेय्य, एवमेव खो अहं भन्ते एकं अमतद्वारं गवेसन्तो सिकदेव एकाद्स अमतद्वारानि अलत्थं सवनाय। सेय्यथा'पि भन्ते पुरिसस्स अगारं एकादसद्वारं सो तिस्म अगारे आदित्ते एकमेकेन पि द्वारेन सक्कुणेय्य अत्तानं सोिंध कातुं, एवमेव खो अहं भन्ते इमेसं एकादसन्नं अमतद्वारानं एकमेकेन पि अमतद्वारे सक्किणिस्सामि अत्तानं सोिंध कातुं। इमे हि नाम भन्ते अञ्जतित्थिया आचिरयस्स आचिरयधनं पिरयेसिस्सन्ति किंपना'हं आयस्मतो आनन्दस्स पूजं न किरस्सामी 'ति। अथ खो दसमो गहपित अहकनागरो पाटिलपुत्तकन्न वेसालिकन्न भिक्खुसङ्घं सिन्नपातापेत्वा पणीतेन खादिनयेन भोजनियेन सहत्था सन्तप्पेस सम्पवारोसि एकमेकन्न भिक्खुं पच्चेकदुस्स-युगेन अच्छादेसि। आयस्मतं आनन्दं तिचीवरेन अच्छादेसि आयस्मतो च आनन्दस्स पृत्रमतं विहारं करापेसी 'ति'।

अदुकनागरसुत्तन्तं दुतियं।

य

Y

43

## [३. सेखसुत्तं]

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सक्केसु विहरित किपिलव-त्थुस्मिं निग्रोधारामे। तेन खो पन समयेन कापिलवत्थवानं सक्यानं नवं सन्थागारं अचिरकारितं होति अनज्ज्ञावुत्थं समणेन वा केनचि वा मनुस्सभूतेन। अथ खो कापिलवत्थवा सक्या येन भगवा तेनु'पसङ्क्षिमुं उपसङ्क्षित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो कापिलवत्थवा सक्या भगवन्तं एतद'वोचुं :—' इध भन्ते कापिलवत्थवां सक्या भगवन्तं एतद'वोचुं :—' इध भन्ते कापिलवत्थवां सक्यानं सक्यानं नवं सन्थागारं....पे०....मनुस्सभूतेन। तं भन्ते भगवा पठमं परिभुज्ञतु, भगवता पठमं परिभुत्तं पच्छा कापिलवत्थवा सक्या परिभुज्ञिस्सिन्तः; तद'स्स कापिलवत्थवानं सक्यानं दीधरत्तं हिताय सुखाया'ति'। अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन।

[२] अथ खो कापिलवत्थवा सक्या भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्वा-या'सना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा येन सन्थागारं तेनु'पसङ्क्षिमुंसु, उपसङ्क्षमित्वा सब्बसन्थिरं सन्थागारं सन्थिरत्वा आसनानि पञ्जापेत्वा उदक-मणिकं पतिद्वापेत्वा तेलपदीपं आरोपेत्वा येन भगवा तेनु'पसङ्क्षिमुंसु, उपसङ्क-मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्वंसु । एकमन्तं ठिता खो कापिलव-त्थवा सक्या भगवन्तं एतद'वोचुं :— 'सब्बसन्थिरं सन्थतं भन्ते सन्थागारं, आसनानि पञ्जत्तानि, उदकमणिको पतिद्वापितो, तेलप्पदीपो आरोपितो; यस्स दानि भन्ते भगवा कालं मञ्जती'ति । अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय सिद्धं भिखुसङ्केन येन सन्थागारं तेनु'पसङ्क्षिन, उपसङ्क्षमित्वा पादे पक्खालेत्वा सन्थागारं पविसित्वा मिन्झमं थम्बं निस्साय पुरत्थामिमुखो निसीदि । भिक्खुसङ्को पि खो पादे पक्खालेत्वा सन्थागारं पविसित्वा पच्छिमं

ì

Ŧ

1-

न्रो

दं

गे

ते

ġ

रेशो

Ŧ

भित्ति निस्साय पुरत्था'मिमुखो निसीदि भगवन्तं येव पुरक्खत्वा। कापिठ-वत्थवा पि खो सक्या पादे पक्खाठेत्वा सन्थागारं पविसित्वा पुरित्थमं भित्तिं निस्साय पच्छामुखा निसीदिसु भगवन्तं येन पुरक्खत्वा। अथ खो भगवा कापिठवत्थवे सक्ते बहुदेव रित्तं धिम्मया कथाय संदर्सत्वा समादपेत्वा समुत्ते-जेत्वा सम्पहंसेत्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि:—' पिटिभातु तं आनन्द कापिठवत्थवानं सक्यानं सेखो पाटिपदो; पिहिं मे आगिठायित, तम'हं आयमिस्सामी'ति। 'एवं भन्ते'ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। अथ खो भगवा चतुग्गुणं सङ्घाटं पञ्जापेत्वा दिख्लोन पस्सेन सीहसेरयं कर्पेसि, पादे पादं अच्चा'धाय सतो सम्पजानो उद्वानसञ्जं मनसिकारित्वा।

[३] अथ खो आयस्मा आनन्दो महानामं सक्यं आमन्तेसिः—" इय महानाम अरियसावको सीलसम्पन्नो होति, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति, भोजने मत्तञ्जू होति, जागरियं अनुयुत्तो होति, सत्तिहि सद्भुम्मोहि समन्नागतो होति, चतुन्नं झानानं अभिचेतिसकानं दिद्वधम्मसुखिवहारानं निकाम-लाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी।

[ १ ] "क्यं च महानाम अरियसावको सीलसम्पन्नो होति ?। इध महानाम अरियसावको सीलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरित आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेष्ठ वज्जेष्ठ भयदस्सावी, समादाय सिक्खिति सिक्खापदेष्ठ। एवं खो महानाः अरियसावको सीलसम्पन्नो होति।

[५] "कथं च महानाम अरियसावको इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति १। इध महानाम अरियसावको चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तगाही होति, ना'नुन्यञ्जनगाही, यत्त्वा'धिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्ञा-दोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वासवेय्युं, तस्स संवराय पटिपज्जित, रक्खित चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रियं संवरं आपज्जित । सोतेन सदं सुत्वा

2

....पे०.... घानेन गन्धं घायित्वा....पे०....जिन्हाय रसं सायित्वा ....पे०....कायेन फोट्टब्रं फुसित्वा ....पे०.... मनसा धम्मं विञ्ञाय न निमित्तगाही होति ना'नुन्यञ्जनगाही, यत्वा'मिकरणमेनं मनिन्द्रियं असं- बुतं विहरन्तं अभिज्झादोमस्सा पापका अकुसळा धम्मा अन्वास्सवेय्यं तस्स संवराय पटिपज्जित, रक्खित मनिन्द्रियं, मनिन्द्रियं संवरं आपज्जित । एवं खो महानाम अरियसावको इन्द्रियेस गुत्तद्वारो होति ।

ग

Ì-

द

हं

यं

1

ध

ाने तो

**H**-

ति

ति

l

1 9

ते,

11-

ते,

वा

[६] "कथं च महानाम अरियसावको भोजने मत्तञ्जू होति?। इध महानाम अरियसावको पटिसङ्खा योनिसो आहारं आहारेति, नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय, विहिंसूपरितया ब्रम्हचरियानुग्गहाय इति ' पुराणञ्च वेदनं पटिहंखामि नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सित अनवज्जता च फासुविहारो चा'ति । एवं खो महानाम अरियसावको भोजने मत्तञ्जू होति ।

[७] "कथं च महानाम अरियसावको जागरियं अनुयुत्तो होति ?। इध महानाम अरियसावको दिवसं चङ्कमेन निसज्जाय आवरियोहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति, रित्तया पठमं यामं चङ्कमेन निसज्जाय आवरिणयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति, रित्तया मिज्झमं यामं दिक्खणेन परसेन सीहसेय्यं कप्पेति पादे पादं अच्चा'धाय सतो सम्पजानो उद्घानसञ्जं मनिसकारित्वा, रित्तया पिच्छमं यामं पच्चहाय चङ्कमेन निसज्जाय आवरिणहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति। एवं खो महानाम अरियसावको जागरियं अनुयुत्तो होति।

[८] "सत्ति क्यं च महानाम अरिय सावको सद्धम्मेहि समन्ना-गतो होति?। इध महानाम अरियसावको सद्धो होति, सद्दृहित तथागतस्स बोधि'ति पि सो भगत्रा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्ञाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारिथ सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा 'ति। हिरिमा होति, हिरीयति कायदुचरितेन वचीदुचरितेन मनोदुचरितेन, हिरीयति पापकानं अकुसलानं धम्मानं समापत्तिया । ओत्तापी होति, ओत्तापी कायदुचारितेन वचीदुचरितेन मनोदुचरितेन, ओत्तपति पापकानं अकुसलानं धम्मानं समापत्तिया। बहुस्सुतो होति, सुतधरो सुतसन्निचयो, ये ते धम्मा आदिकल्याणा मज्ज्ञेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्था सञ्यञ्जना केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रम्हचरियं अभिवदन्ति तथारूपा 'स्स धम्मा बहुसुता होन्ति धता, वचसा परिचिता, मनसा'नुपेक्खिता, दिद्विया सुप्पटिविद्धा । आरद्धविरियो विहरति, अकुसलानं धम्मानं पहानाय कुसला-नं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दव्हपरक्समो अनिक्खित्तधुरो कुसुलेसु धम्मेसु । सतिमा होति, परमेन सतिनेपकेन समन्नागतो, चिरकतम्पि चिर भासितम्पि सरिता अनुस्सरिता। पञ्जावा होति, उदयत्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो अरियाय निञ्बेधिकाय सम्मादुक्खक्खयगामिनिया। एवं खो महानाम अरियसावको सत्ति सद्धम्मेहि समन्नागतो होति।

[९] "कथं च महानाम अरियसावको चतुन्नं झानानं अभिचेतिसकानं दिद्धम्मसुखिवहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकिसिरलाभी ?। इध महानाम अरियसावको विविच्चेव कामेहि ....पे०.... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित । वितक्कविचारानं वूपसमा ....पे०.... दुतियं झानं ....पे०.... तियं झानं ....पे०.... (५१:१८) चतुत्यं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरित । एवं खो महानाम अरियसावको चतुन्नं झानानं अभिचेतिसकानं दिदृधम्मसुखिवहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकिसिरलाभी । यतो खो महानाम अरियसावको एवं सीलसम्पन्नो होति, एवं इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति, एवं भोजने मत्तञ्जू होति, एवं जागरियं अनुयुत्तो होति,

नं

ग

स

पा

Ţ-

सु

ार

य

í

ते

IF

Ŕ

f

वं

एवं सत्तिहि सद्धम्मेहि समन्नागतो होति, एवं चतुन्नं झानानं अभिचेतिसकानं दिइधम्मसुखिवहारानं निकामलाभी होति, अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, अयं वुच्चति महानाम अरियसावको सेखो पाटिपदो अपुचण्डताय समापन्नो, भव्बो अभिनिब्बिदाय, भन्बो सम्बोधाय, भन्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय । सेय्येथा'पि महानाम कुकुटिया अण्डानि अह वा दस वा द्वादस वा, तान'स्स कुक्कुटिया सम्मा अधियितानि, सम्मा परिसेदितानि, सम्मा परिभावितानि; किञ्चा'पि तस्सा कुक्किटिया न एवं इच्छा उप्पज्जेय्य:- 'अहो वत मे कुक्कुरपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा अण्डकोसं पदालेला सोत्थिना अभिनिव्भिज्जेय्युं'ति । अथ खो भव्या व ते कुक्कुटपोतका पादनखसिखाय वा मुखुतुण्डकेन वा अण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना अभिनिव्भिज्जितुं'। एवमेव खो महानाम यतो अरियसावको एवं सीलसम्पन्नो होति....पे०....भब्बो अनुत्तरस्स योगक्लेमस्स अधिगमाय। स खो सो महानाम अरियसावको <mark>इमं येव अनुत्तरं **उपेक्खासतिपारिसुद्धिं** आगम्म अनेकविहितं **पुञ्चेनिवासं**</mark> अनुस्सरित: -सेय्यथीदं, एकम्पि:जातिं....पे० (५१:१९)....अनेकविहितं पुञ्बोनिवासं अनुस्सरति। अयमं रस पठमा'भिनिब्भिदा होति कुकुटच्छा-पकस्सेव अण्डकोसम्हा । स खो सो महानाम अरियसावको इमं येव अनुत्तरं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं आगम्म दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुस-केन सत्ते परसति चत्रमाने उपपज्जमाने, हीने, पणीते....पे० (५१:२०) ....यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। अयम'स्स दुतिया'भिनिब्भिदा होति कुकुटच्छापकस्सेव अण्डकोसम्हा। स खो सो महानाम अरियसावको इमं येव अनुत्तरं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं आगम्म आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिद्वे व धम्मे सयं अभिञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। ततिया'भिनिब्बिदा होति कुकुटच्छापकस्सेव अण्डकोसम्हा।

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

[ १०] ''यम्पि महानाम अरियसावको सीलसम्पन्नो होति इदम्पि'स्स होति

2127

चरणस्मि । यम्पि महानाम अरियसावको इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति इदम्पिस होति चरणिस । यम्पि खो महानाम अरियसावको भोजने मत्तञ्जू होति ....पे०....जागरियं अनुयुत्तो होति....पे०....सत्तिहि सद्धम्मेहि समन्ना-गतो होति....पे०....चतुन्नं झानानं अभिचेतसिकानं दिदृधम्मसुखविहारानं यम्पि महानाम निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलामी....पे०.... इदिम्प अस्स होति चरणिरंम। यञ्च खो महानाम अरियसावको अनेकविहितं पुञ्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं ....पे०(५१ १९)....इति साकारं सउद्देसं अनेकविहितं पुञ्चेनिवासं अनुस्सरति, इदिम्प अस्स होति विज्जाय । यिम्प महानाम अरियसावको दिःबेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने....पे० (५१:२०).... यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति, इदिमप अस्स होति विज्जाय। यम्पि महानाम अरियसावको आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिद्वे'व धम्मे सयं अभिन्ना सच्छिकित्वा उपसम्पज्ज विहरति, इदिमप अस्स होति विज्ञाय। अयं बुच्चति महानाम अरियसावको विज्ञासम्पन्नो इति'पि चरणसम्पन्नो इति'पि विजाचरणसम्पन्नो इति'पि। त्रम्हुना पे'सा महानाम सनंकुमारेन गाथा भासिता :--

' खत्तियो सेहो जने तिस्म ये गोत्तपिटसारिनो। विज्ञाचरणसम्पन्नो सो सेहो देवमानुसे'ति।

सा खो पन एसा महानाम त्रम्हुना सनंकुमारेन गाथा सुगीता न दुग्गीता, सुमासिता नो दुब्भासिता, अत्थसंहिता नो अनत्थसंहिता, अनुमता भगवता'ति।

[११] अथ खो भगवा उद्दहित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि। 'साधु साधु आनन्द, साधु खो त्वं आनन्द, कापिलवत्थवानं सक्यानं सेखं पादि-पदं अभासी'ति।" [ १२ ] इदम'वोच आयस्मा आनन्दो, समनुञ्जो सत्था अहोसि। अत्तमना कापिलवत्थवा सक्या आयस्मन्तो आनन्दस्स भासितं अभिनन्दु'ति।

## सेखसुत्तन्तं ततियं।

48

### [४. पोतिष्ठयसुत्तं]

[ १ ] एवं में सुतं। एकं समयं भगवा अङ्गुत्तरापेसु विहरति, आपणं नाम अङ्गुत्तरापानं निगमो।

4

ते

ते

11

I

[२] अथ खो भगवा पुत्र्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमा'दाय आपणं पिण्डाय पाविसि । आपणे पिण्डाय चिरत्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपिटक्कन्तो येन अञ्जतरो वनसण्डो तेनु'पसङ्कमि दिवाविहाराय, तं वनसण्डं अज्ञोगा-हित्वा अञ्जतरिम रुक्खमूले निसीदि । पोतिलियो'पि खो गहपित सम्पन्ननिवासपावुरणो छत्तुपाहनाहि जङ्घाविहारं अनुचङ्कममानो अनुविचरमानो येन सो वनसण्डो तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवता सिंद्रं सम्मोदि। सम्मो-दनीयं कथं साराणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं अद्वासि । एकमन्तं ठितं खो पोतिलियं गहपितं भगवा एतद'वोच :—' संविज्जन्ते खो गहपित आसनािन, सचे आकङ्कासि निसीदा'ति । एवं वृत्ते पोतिलियो गहपित 'गहपितं'वादेन मं समणो गोतमो समुदाचरती'ति कुपितो अनत्तमनो तुण्ही अहोसि। दुति-यम्पि खो भगवा पोतिलियं गहपितं एतद'वोच :—' संविज्जन्ते खो....पे०.... तुण्ही अहोसि'। तितयम्पि खो भगवा पोतिलियं गहपितं एतद'वोच :—' संवि-ज्जन्ते खो....पे०.... अनत्तमनो भगवन्तं एतद'वोच :—' तिय'दं भो गोतम न च्छनं, तिय'दं न'प्पतिरूपं, यं मं त्वं गहपितवादेन समुदाचरसी'ति ।

a

ए

3

4

4

त

प

पा

एत

ন

'ते हि ते गह्रपति आकारा ते लिङ्गा ते निमित्ता यथा तं गह्रपतिस्सा'ति?।
'तथा हि पन मे भो गोतम सब्बे कम्मन्ता पिटिक्खित्ता सब्बे वोहारा समुच्छिन्ना'ति। 'यथाकथं पन ते गह्रपति सब्बे कम्मन्ता पिटिक्खित्ता सब्बे वोहारा
समुच्छिन्ना'ति?। 'इध मे भो गोतम यं अहोसि धनं वा धञ्ञं वा रतनं वा
जातरूपं वा सब्बं तं पुत्तानं दायज्ञ निय्यातं। तथा'हं अनोवादी अन्प्पवादी घासच्छादनपरमो विहरामि। एवं खो मे भो गोतम सब्बे कम्मन्ता
पिटिक्खित्ता सब्बे वोहारा समुच्छिन्ना'ति। 'अञ्जथा खो त्वं गह्रपति वोहारसमुच्छेदं वदिसः; अञ्जथा च पन अरियस्स विनये वोहारसमुच्छेदो होती'ति।
'यथाक्रयं पन भन्ते अरियस्स विनये वोहारसमुच्छेदो होति?। साधु मे भन्ते
भगवा तथा धम्मं देसेतु यथा अरियस्स विनये वोहारसमुच्छेदो होती'ति।
'तेन हि गह्रपति सुणाहि साधुकं मनसिकरोहि, भासिस्सामी'ति। 'एवं भन्ते'ति खो पोतिलयो गह्रपति भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा एतद'वोच:—

[३] "अह खो इमे गहपति धम्मा अरियस्स विनये वोहार-समुच्छेदाय संवत्तन्ति । कतमे अह १ अपाणातिपातं निस्साय पाणाति-पातो पहातव्बो, दिन्ना'दानं निस्साय अदिन्ना'दानं पहातव्बं, सच्चं वाचं निस्साय मुसावादो पहातव्बो, अपिसुणं वाचं निस्साय पिसुणावाचा पहातव्बा, अगिद्धिछोमं निस्साय गिद्धिछोमो पहातव्बो, अनिन्दारोसं निस्साय निन्दारो-सो पहातव्बो, अकोधु'पायासं निस्साय कोधु'पायासो पहातव्बो, अनितमानं निस्साय अतिमानो पहातब्बो । इमे खो गहपति अह धम्मा सिद्धृत्तेन वृत्ता वित्थारेन अविभत्ता आरियस्स विनये वोहारसमुच्छेदाय संवत्तन्ती'ति' । 'ये' मे भन्ते भगवता अह धम्मा सिद्धृत्तेन वृत्ता वित्थारेन अविभत्ता अरियस्स विनये वोहारसमुच्छेदाय संवत्तन्ति, साधु मे भन्ते भगवा इमे अहधम्मे वित्थारेन विभजतु अनुकम्पं उपादाया'ति । 'तेन हि गहपति, सुणाहि साधुकं मनसि- करोहि, भासिस्सामी'ति। 'एवं भन्ते' ति खो पोतलियो गहपति भगवतो पचस्सोसि। भगवा एतद'वोच:—

[४] "अपाणातिपातं निस्साय पाणातिपातो पहातब्बो'ति खो पन एतं बुत्तं, किञ्चे'तं पिटच्च बुत्तं ?:—इध गहपित अरियसावको इति पिटसिश्चि-क्खितः— ' येसं खो अहं संयोजनानं हेतु पाणातिपाती अस्सं, तेसा'हं संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय पिटपन्नो । अहञ्चेव खो पन पाणातिपाती अस्सं, अत्ता'पि मं उपवदेय्य पाणातिपातपच्चया, अनुविच्च विञ्जू गरहेय्युं पाणातिपातपच्चया, कायस्स भेदा परम्मरणा दुग्गित पाटिकङ्का पाणातिपातपच्या । एतदे'व खो पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं पाणातिपातो, ये च पाणातिपातपच्चया उपपज्जेय्युं आसवा विघातपिरळाहा पाणातिपाता पिटिवरितस्स एवं स ते आसवा विघातपिरळाहा न होन्ति । अपाणातिपातं निस्साय पाणातिपातो पहातब्बो'ति यं तं वृत्तं इदमेतं पिटच्च वृत्तं ।

[५] ''दिना'दानं निस्साय अदिनादानं पहातव्बं'ति इति खो पन एतं बुत्तं, किञ्चेतं पिटच्च बुत्तं ?:- इध गहपित अरियसावको इति पिटसिञ्चिक्खिति:- ' येसं खो अहं संयोजनानं हेतु अदिनादायी अस्सं, तेसा'हं संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय पिटपन्नो । अहन्नेत्र खो पन अंदिनादायी अस्सं, अत्ता'पि मं उपवदेय्य अदिनादानपच्चया, अनुविच्च विञ्जू गरहेय्युं अदिनादानगच्चया, कायस्स भेदा परम्मरणा दुग्गिति पाटिकङ्का अदिनादानपच्चया । एतदे'व खो पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं अदिनादानं । ये च अदिनादानपच्चया उपज्जेय्युं आसवा विघातपरिळाहा अदिनादाना पिटिवरतस्स एवं स ते आसवा विघातपरिळाहा न होन्ति । दिन्ना'दानं निस्साय अदिनादानं पहातब्वं'ित इति यं तं बुत्तं इदमें'तं पिटच्च बुत्तं ।

[६] "सचं वाचं निस्साय मुसावादो पहातब्बो'ति इति खो पन एतं

वृत्तं, किञ्चेतं पिटच वृत्तं ?: -इध गहपित अरियसावको इति पिटसिञ्चिक्खित :- 'येसं खो अहं संयोजनानं हेतु मुसावादी अस्सं, तेसा'हं संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय पिटपन्नो । अहञ्चेत्र खो पन मुसावादी अस्सं, अत्ता'िष मं उपवदेय्य मुसावादपच्चया, अनुविच्च विञ्जू गरहेय्युं मुसावादपच्चया, कायस्स भेदा परम्मरणा दुग्गित पाटिकङ्क्षा मुसावादपच्चया । एतदे'व खो पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं मुसावादो । ये च मुसावादपच्चया उप्पज्जेय्युं आसवा विधातपरिळाहा मुसावादा पिटिविरतस्स एवं स ते आसवा विधातपरिळाहा न होन्ति । सच्चं वाचं निस्साय मुसावादो पहातब्बो'ित इति यं तं वृत्तं इदमेतं पिटच्च वृत्तं ।

[७] "अपिमुणं वाचं निस्साय पिमुणा वाचा पहातब्बा'ति इति खो पने'तं वुत्तं होति, किञ्चेतं पिटच वुत्तं ? :—इध गहपित अरियसावको इति पिटसिश्चिक्वति :—' येसं खो अहं संयोजनानं हेतु पिसुणावाचो अस्सं, तेसा'हं संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय पिटपन्नो । अहञ्चेव खो पन पिमुणावाचो अस्सं, अत्ता'पि मं उपवदेय्य पिमुणावाचापच्चया, अतु-विच्च विञ्जू गरहेय्युं पिसुणावाचापच्चया, कायस्स मेदा परम्मरणा दुग्गति पाटिकङ्क्षा पिसुणावाचापच्चया । एतदे'व खो पन संयोजनं एतं नीवरणं यदि'दं पिसुणावाचा । ये च पिमुणावाचा पच्चया उप्पज्जेय्युं आसवा विधात-पिरठाहा पिसुणाय वाचाय पिटविरतस्स एवं स ते आसवा विधातपरिठाहा न होन्ति । अपिसुणं वाचं निस्साय पिसुणावाचा पहातव्या'ति इति यं तं वुंत्तं इदमे'तं पिटच वुत्तं ।

[८] "अगिद्धिलोमं निस्साय गिद्धिलोमो पहातव्बो'ति इति खो पने'तं वुत्तं, किञ्चेतं पिटेचं वुत्तं ? :—इध गहपित अरियसावको इति पिटसिश्चि-क्खिति :—' येतं खो अहं संयोजनानं हेतु गिद्धिलोभी अस्सं तेसा'हं C

संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय पिटपनो । अहञ्चेव खो पन गिद्धिलोभी अस्सं, अत्ता'पि मं उपवदेय्य गिद्धिलोभपचया, अनुविच विञ्जू गरहेय्युं गिद्धिलोभपचया, कायस्स भेदा परम्मरणा दुग्गति पाटिकङ्का गिद्धिलोभपचया । एतदेव खो पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं गिद्धिलोभो। ये च गिद्धिलोभ-पचया उपजेय्युं आसवा विघातपरिळाहा अगिद्धिलोभिस्स एवं स ते आसवा विघातपरिळाहा न होन्ति । अगिद्धिलोभं निस्साय गिद्धिलोभो पहानब्बो'ति इति यं तं वृत्तं इदमे'तं पटिच वृत्तं ।

पि

Π,

युं

**रे**-

ति

क्रो वो

न

नु-

ति

णं

त-न

वो

**I**-

[९] "अनिन्दारोसं निस्साय निन्दारोसो पहातब्बो'ति इति खो पने'तं वुत्तं, किश्चेतं पिटच वुत्तं ? :—इध गहपित अरियसावको इति पिटसिश्चिन्खितं :—'येसं खो अहं संयोजनानं हेतु निन्दारोसी अस्सं तेसा'हं संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय पिटपन्नो । अहञ्चेव खो पन निन्दारोसी अस्सं, अत्ता'पि मं उपवदेय्य निन्दारोसपच्चया, अनुविच्च विञ्जू गरहेय्युं निन्दारोसपच्चया, कायस्स भेदा परम्मरणा दुग्गित पाटिकङ्का निन्दारोसपच्चया । एत-देव खो पन संयोजनानं एतं नीवरणं यदिदं निन्दारोसो । ये च निन्दारोसपच्चया उपज्जेय्युं आसवा विधातपरिळाहा अनिन्दारोसिस्स एवं स ते आसवा विधातपरिळाहा न होन्ति । अनिन्दारोसं निस्साय निन्दारोसो पहानद्वारोत इति यं तं वुत्तं होति इदमे'तं पिटच्च वुत्तं ।

[१०] "अकोधु'पायासं निस्साय कोधु'पायासो पहातब्बो ' ति इति खो पने'तं वुत्तं होति, किञ्चेतं पटिच वुत्तं ?:—इध गहपति अरियसावको इति पटिसिश्चिक्वति:—'येसं खो अहं संयोजनानं हेतु कोधु'पायासी अस्सं, तेसा'हं संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय पटिपन्नो । अहञ्चेव खो पन कोधु'पायासी अस्सं अत्ता'पि मं उपगदेय्य कोधु'पायासपच्चया । अनुविच्च विञ्जू गरहेय्युं कोधु'पायासपच्चया, कायस्स भेदा परम्मरणा दुग्गति पटिकङ्का कोधु'पायास- पचया। एतदेव खो पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं कोधु'पायासो। ये च कोधु'पायासपच्चया उप्पज्जेय्युं आसत्रा विघातपरिळाहा, अकोधु' पायासिस्स एवं स ते आसवा विघातपरिळाहा न होन्ति। अकोधु'पायासं निस्साय कोधु'पायासो पहातब्बो' ति इति यं तं वुत्तं इदमे'तं पिटच वुत्तं।

म नि

हे

F

भ

3

Ų

न

स

3

ति व

द

**क** त

4

f

[११] "अनितमानं निस्साय अतिमानो पहातव्यो'ति इति खो पने 'तं वुत्तं, किश्चेतं पिटच वुत्तं? :—इध गहपित अरियसावको इति पिटसंश्चिक्खिति:—' येसं खो अहं संयोजनानं हेतु अतिमानी अस्सं तेसा'हं संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय पिटपन्नो । अहञ्चेव खो पन अतिमानी अस्सं, अत्ता' पि मं उपवदेय्य अतिमानपच्चया, अनुविच्च विञ्जू गरहेय्युं अतिमानपञ्चया; कायस्स भेदा परम्मरणा दुग्गित पाटिकङ्क्षा अतिमानपच्चया । एतदे'व खो पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं अतिमानो । ये च अतिमानपच्चया उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिळाहा अनितमानिस्स एवं स ते आसवा विघातपरिळाहा न होन्ति । अनितमानं निस्साय अतिमानो पहातब्द्यो'ति इति यं तं वुत्तं इदमे 'तं पिटचं वुत्तं ।

[१२] "इमें खो गहपति अद्व धम्मा सिङ्क्षत्तेन वृत्ता वित्थारेन विभत्ता ये अरियस्स विनये वोहारसमुच्छेदाय संवत्तन्ति, नत्वे'व ताव अरियस्स विनये सन्वेन सन्वे सन्वेया सन्वे वोहारसमुच्छेदो होती'ति'। 'यथाकथं पन भन्ते अरियस्स विनये सन्वेन सन्वे सन्वया सन्वे वोहारसमुच्छेदो होति ?। साधु में भन्ते भगवा तथा धम्मं देसेतु यथा अरियस्स विनये सन्वेन सन्वं सन्वथा सन्वं वोहारसमुच्छेदो होती'ति'। 'तेन हि गहपित सुणाहि साधुकं मनसिकरोहि, भासिस्सामी'ति'। 'एवं भन्ते'ति खो पोतिछयो गहपित भगवतो पच्चस्तोसि। भगवा एतद'वोच:—

[१३] ''सेय्यथा 'पि गहपित कुक्कुरो जिघच्छादुब्बल्यपरेतो गोघातकसूनं पचुपिहतो अस्स । तमे 'नं दक्खो गोघातको वा गोघातक 'न्तेवासी वा
अिहकङ्कलं सुनिकतं निकन्तं निम्मंसं लोहितमिक्खतं उपच्छुभेय्य । तं िकं
मञ्जिस गहपित, अपि नु सो कुक्कुरो अमुं अिहकङ्कलं सुनिकन्तं निकन्तं
निम्मंसं लोहितमिक्खतं पिलखादन्तो जिघच्छादुब्बल्यं पिटिविनेय्या' ति ?'। 'नो
हेतं भन्ते, '। 'तं किस्स हेतु ?'। 'अदुं हि भन्ते अिहकङ्कलं सुनिकन्तं निकन्तं
निम्मंसं लोहितमिक्खतं; यावदेव च पन सो कुक्कुरो किलमन्तस्स विघातस्स
भागी अस्सा'ति'। 'एवमेव खो गहपित अरियसावको इति पिटसिञ्चिक्खितः —
अिहकङ्कलूपमा कामा बुत्ता भगवता बहुदुक्खा बहु 'पायासा, आदीनवो
एथ भिय्यो'ति, एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा या 'यं उपेक्खा नानत्ता
नातत्तिसता तं अभिनिवज्जेत्वा या'यं उपेक्खा एकत्ता एकत्तसिता यथ्य
सन्बसो लोकामिसु'पादाना अपरिसेसा निरुज्झन्ति तमेव उपेक्खं भावेति।

[१४] "संय्यथा'पि गहपित गिज्झो वा कङ्को वा कुळळो वा मंसपेसि आदाय उड्डयेय्य तमेनं गिज्झा'पि कङ्का'पि कुळळा'पि अनुपितत्वा अनुपितत्वा वीतच्छेय्युं विराजेय्युं। तं किं मञ्जिस गहपित, सचे सो गिज्झो वा कङ्को वा कुळळो वा तं मंसपेसि न खिप्पमे'व पिटिनिस्सजेय्य सो ततोनिदानं मरणं वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्खं'ति ?'। 'एवं भन्ते '। 'एवमेव खो गहपित अरियसावको इति पिटिसिश्चक्खितः मंसपेसूपमा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा....पे०....अपिरसेसा निरुद्धान्ति तमेव उपेक्खं भावेति।

[१५] "सेय्यथा'पि गहपति पुरिसो आदित्तं तिणुकं आदाय पिटवातं गच्छेय्य। तं किं मञ्जिस गहपति, सचे सो पुरिसो तं आदित्तं तिणुकं न खिप्पमेव पिटिनिस्सजेय्य तस्स सा आदित्ता तिणुका हत्थं वा डहेय्य बाहं वा डहेय्य अञ्जतरं वा अङ्गपचङ्गं डहेय्य, सो ततोनिदानं मरणं वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्खं'ति ?' ' एवं भन्ते '। ' एवमेव खो गहपति अरियसावको इति पटिसञ्चिक्खति :— तिणुकूपमा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहु'पायासा .... पे०.... अपरिसेसा निरुङ्झन्ति तमेव उपेक्खं भावेति ।

पु

यत

नु

€ ₹

परि

बह

ar

का वेर

प्र

सम् जा

खा

हुड

या

विं

भर

[१६] '' सेय्यथा'पि गहपित अङ्गारकासु साधिकपोरिसा पूरा अङ्गारानं वीतिचकानं वीतधूमानं । अथ पुरिसो आगच्छेय्य जीवितुकामो अमिरतुकामो सुखकामो दुक्खपिटिक्कूछो। तमेव द्वे बछवन्तो पुरिसा नानाबा-हासु गहेत्वा अङ्गारकासुं उपकड्ढेय्युं। तं किं मञ्जिस गहपित, अपि न सो पुरिसो इति चि'ति चे'व कायं सन्नामेय्या'ति ?' 'एवं मन्ते'। 'तं किस्स हेतु ?'। विदितं हि भन्ते तस्स पुरिसस्स :—'इमं चे'हं अङ्गारकासुं पपितिस्सामि ततोनिदानं मरणं वा निगच्छामि मरणमत्तं वा दुक्खं'ति। 'एवमेव खो गहपित अरियसावको इति पिटसञ्चिक्खितः अङ्गारकासु-पमा कामा युत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा ....पे०.... अपिरसेसा निरुद्धन्ति तमेव उपेक्खं भावेति।

[१७] " सेय्यथा'पि गहपति पुरिसो सुपिनकं परसेय्य, आरामरामणे-य्यकं, वनरामणेय्यकं, भूमिरामणेय्यकं, पोक्खरणीरामणेय्यकं। सो पटिबुद्धो न किञ्चि परसेय्य। एवमेव सो गहपति अरियसावको इति पटिसञ्चिक्खति :— सुपिनकूपमा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहु'पायासा ....पे०.... अपरिसेसा निरुज्ज्ञन्ति तमेव उपेक्खं भावेति।

[१८] " सेय्यथा'पि गहपति पुरिसो याचितकं भोगं याचित्वा यानं पोरोसेय्यं पवरमणिकुण्डळं; सो तेहि याचितकेहि भोगेहि पुरक्खतो परिवृतो अन्तरापणं पटिपज्ञेय्य, तमे'नं जनो दिस्वा एवं वदेय्यः—' भोगी वत भो पुरिसो; एवं किर भोगिनो भोगानि भुद्धन्ति ' इति। तमेनं सामिका यत्य-यत्थेव परसेय्युं तत्थ तत्थेव सानि हरेय्युं। तं किं मञ्जासि गहपति, ' अलं नु खो तस्स पुरिसस्स अञ्जथत्ताया'ति?'। एवं भन्ते।' तं किस्स हेतु?'। 'सामिनो हि भन्ते सानि हरन्ती'ति। एवमेव खो गहपति अरियसावको इति पटिसिश्चिक्खिति:—' याचितकूपमा कामा नुत्ता भगवता बहुदुक्खा बहु'पायासा .... पे०.... अपरिसेसा निरुज्झन्ति तमेव उपेक्खं भावेति।

त

ना

वं

ग

T-

गे

H

मुं

1

[१९] " सेय्यथा'पि गहपति गामस्म वा निगमस्स वा अविदूरे तिन्बो वनसण्डो, तत्र'स्स रक्खो सम्पन्नफलो च उपपन्नफलो च, न चा'स्सु कानिचि फलानि भूमियं पतितानि। अथ पुरिसो आगच्छेय्य फलिथको फलग-वेसी फलपरियेसनं चरमानो, सो तं वनसण्डं अज्झोगाहित्वा तं रुक्खं पस्सेय्य सम्पन्नफळञ्च उपपन्नफळञ्च। तस्स एवम'स्स : — ' अयं खो रुम्खो सम्पन्नफलो च उपपन्नफलो च, निथ च कानिचि फलानि भूमियं पतितानि, जानामि खो पना'हं रक्खं आरोहितुं; यनूना'हं इमं रक्खं आरोहित्वा यावदत्यञ्च खादेय्यं उच्छङ्गञ्च पूरेय्यं'ति। सो तं रुक्खं आरोहित्वा यावदःथञ्च खादेय्य उच्छ-ङ्गञ्च पूरेय्य। अथ दुतियो पुरिसो आगच्छेय्य फलिथको फलगवेसी फलपरियेसनं चरमानो तिण्हं कुठारं आदाय । सो तं वनसण्डं अञ्झोगाहित्वा तं स्वखं परसेय्य सभ्पन्नफळञ्च । उपपन्नफळञ्च तस्स एवम'स्स :—' अयं खो रक्खो सम्पन्न-फलो च उपपन्नफलो च, निथ च कानिचि फलानि भूमियं पतितानि, न खो पना'हं जानामि रुक्खं आरोहितुं; यन्नूना'हं इमं रुक्खं मूलतो छेला यावदत्थञ्च खादेय्यं उच्छङ्गं पूरेय्यं'ति । सो तं रुक्खं मूलतो छिन्देय्य । तं किं मञ्जिस गहपति, 'असु यो पुरिसो सो पठमं स्क्खं आरूळहो सचे सो न खिप्पमेव ओहेय्य तस्स सो स्वस्बो पपतन्तो हत्थं वा भञ्जेय्य पादं वा भञ्जेय्य, अञ्जतरं वा अङ्गपचङ्गं भञ्जेय्य, सो ततोनिदानं मरणं वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुवखं'ति' ? । ' एवं भन्ते ' । ' एवमेव खो गहपति अरियसावको इति पटिसिश्चिक्खितः - स्ववस्यफल्एपमा कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा बहु'पायासा....पे०....अपरिसेसा निरुज्ज्ञन्ति तमेव उपेक्खं भावेति।

5

ठ

7

4 ũ

उ

# स

पा

[२०] "स खो सो गहपति अरियसावको इममे'व अनुत्तरं उपेक्खासतिपरिसुद्धि आगम्म अनेकविहितं पुन्येनियासं अनुस्सरित, सेय्यथीदं :-एकम्पि जातिं, द्वे'पि जातियो, तिस्सो'पि जातियो....पे०.... (५१.१९) इति साकाारं सउद्देसं अनेकविहितं पुच्चेनिवासं अनुस्सरित।

[२१] ''स खो सो गहपति अरियसावको इमं येव अनुत्तरं उपेक्खासति-पारिसुद्धि आगम्म दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते परसति चवमाने उपपज्जमाने, हीने पणीते सुब्बण्णे दुब्बण्णे सुगते दुगाते....पे०....(५१.२०) यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ।

[२२] "स खो सो गहपति अरियसावको इमं येव अनुत्तरं उपेक्खासित-पारिसुद्धिं आगम्म आसवानं ख्या अनासवं चेतोविमुर्ति पञ्जाविमुर्ति दिहे व धम्मे सयं अभिञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति।

[२३] ''एत्तावता खो गहपति अरियस्स विनये सब्बेन सब्बे सम्बंधा सन्त्रं वोहारसमुच्छेदो होति। तं किं मञ्जसि गहपति 'यथा अरियस्स विनये सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं वोहारसमुच्छेदो होति अपि नु त्वं एवरूपं वोहारसमुच्छेदं अत्तनि समनुपरससी'ति ?। 'को चा'हं भन्ते को च अरियस्स विनये सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं वोहारसमुच्छेदो !। आरका'हं भन्ते अरियस्स विनये सब्बेन सब्बं सब्बंथा सब्बं बोहारसमु-च्छेदा । मयं हि भन्ते पुट्ये अञ्जतित्थिये परिव्याजके अनाजानीये व को समाने आजानीया'ति अमञ्जिम्ह । अनाजानीये व समाने आजानीय- तेर्

भोजनं भोजिम्ह । अनाजानीये व समाने आजानीयहाने ठिपम्ह । भिक्खू पन मयं भन्ते आजानीये व समाने अनाजानीया'ति अमञ्जिम्ह । आजा-नीये व समाने अनाजानीयभोजनं भोजिम्ह । आजानीये व समाने अना-जानीयहाने ठिपम्ह । इदानि पन मयं भन्ते अञ्ञतित्थिये परिच्वाजके अनाजानीये व समाने अनाजानीया 'ति जानिस्साम । अनाजीयेव समाने अनाजानीयभोजनं भोजिस्साम, अनाजानीये व समाने अनाजानीयद्वाने ठिपस्साम । भिक्खू पन मयं भन्ते आजानीयेव समाने आजानीयां'ति जानि-स्साम, आजानीये व सामने आजानीयभोजनं भोजिस्साम, आजानीये व समाने आजानीयद्वाने ठिपस्साम । अजनेसि वत मे भन्ते भगवा सम-णेसु समणपेमं, समणेसु समणप्पसादं, समणेसु समणगारवं।

[२४] अभिक्कन्तं भन्ते, अभिक्कन्तं भन्ते । सेय्यथा'पि भन्ते निकुज्जितं वा उक्कुजेय्य, पटिच्छनं वा विवरेय्य, मूळ्सस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्ध-कारे वा तेळपज्जोतं धारेय्य, ' चक्खुमन्तो रूपानि दाक्खिन्ती'ति, एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसा'हं मन्ते भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मञ्च भिक्खुसङ्ख । उपासकं मं भगवा धारेतु अज्ञतग्गे पाणुपेतं सरणगतं'ति "।

### पोतिलयसुत्तन्तं चतुत्थं।

44

#### [ ५ जीवकसूत्तं ]

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति जीवकस्स कोमारभच्चस्स अम्बवने । अथ खो जीवको कोमारभचो येन भगवा य- तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

बो मा

न्त

तरं ते,

ते-

नेन गते

ति-र्ति

ग्वं पथा

ति T'É

21 H-

a

4

Ч

q

9 10

3

मे

#

2

ন

भ

Pa

दु

म

q

र्ज

निसिनो खो जीवको कोमारभच्चो भगवन्तं एतद'वोच :—' सुतम्मे'तं भन्ते, समणं गोतमं उद्दिस्स पाणं आरभन्ति, तं समणो गोतमो जानं उद्दिस्स-कटं मंसं परिभुज्जिति पटिचकम्मं'ति। ये ते भन्ते एवमा'हंसु :— 'समणं गोतमं उद्दिस्स पाणं आरभन्ति....पे०....पटिचकम्मं'ति, किच ते भन्ते भगवतो वृत्तवादिनो, न च भगवन्तं अभूतेन अवभाचिक्खन्ति, धम्मसस चा'नुधम्मं व्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिको वादा'नुवादो गारखं ठानं आगच्छती'ति। ये ते जीवक एवमा'हंसु :—' समणं गोतमं उद्दिस्स पाणं आरभन्ति....पे० ...पटिचकम्मं'ति। न मे ते वृत्तवादिनो, अवभाचिक्खन्ति च पन मं ते असाता अभूतेन। तीहि खो अहं जीवक ठानेहि मंसं अपरिभोगं'ति वदामि:—दिहं, सुतं, परिसङ्कितं। इमेहि खो अहं जीवक तीहि ठानेहि मंसं अपरिभोगं'ति वदामि:—अदिहं, असुतं, अपिरिभोगं'ति वदामि। हमेहि खो अहं जीवक तीहि ठानेहि मंसं परिभोगं'ति वदामि:—अदिहं, असुतं, अपिरिभोगं'ति वदामि। इमेहि खो अहं जीवक तीहि ठानेहि मंसं परिभोगं'ति वदामि:—अदिहं, असुतं, अपिरिभोगं'ति वदामि। इमेहि खो अहं जीवक तीहि ठानेहि मंसं परिभोगं'ति वदामि:—अदिहं, असुतं, अपिरिभोगं'ति वदामि।

[२] '' इध जीवक भिक्खु अञ्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्सा विहरति । सो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं तथा तितयं, तथा चतुर्तियं । इति उद्धं अधो तिरियं सञ्बधि सञ्बत्तता सञ्जावन्तं छोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणे अवेरेन अव्यावज्झेन फरित्वा विहरति । तमे'नं गहपति वा गहपित-पुत्तो वा उपसङ्कामित्वा स्वातनाय भत्तेन निमन्तेति । आकङ्कमानोव जीवा मिक्खु अधिवासेति । सो तस्सा रित्तया अच्चयेन पुत्वण्हसमयं निवासेत पत्तचीवरमा'दाय येन तस्स गहपित्तस्स वा गहपितपुत्तस्स वा निवेस तेनु'पसङ्कमित उपसङ्कमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदित, तमेनं सो गहपि

ते.

स-

ते

1

रखं

स्स

भा

वक

मेहि

खे

गरि-

†'ति<sup>र</sup>

सा

तेयं

ता

ाणे

पति-

विव

सें

बेस

इप

वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन पिण्डपातेन परिविसित । तस्स न एवं होति :—
'साधु वत मायं गहपित वा गहपितपुत्तो वा पणीतेन पिण्डपातेन परिविसित, अहो वत मायं गहपित वा गहपितपुत्तो वा आयितिम्प एवरूपेन
पणीतेन पिण्डपातेन परिविसेथ्या'ति, एवम्पि'स्स न होति । सो तं पिण्डपातं अगिथतो अमुन्छितो अनज्ज्ञोपन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो
परिमुञ्जति । तं किं मञ्जिस जीवक, 'अपि नु सो भिक्खु तिस्म समये
अत्तब्याबाधाय वा चेतेति पर्च्याबाधाय वा चेतेति उभयव्याबाधाय वा
चेतेती'ति ?'। 'नो हे' तं भन्ते'। 'ननु सो जीवक भिक्खु तिस्म समये
अनवज्जं येव आहारं आहारेती'ति'?। 'एवं भन्ते'। 'सुतं मेतं भन्ते ब्रम्हा
मेत्ताविहारी'ति । तं मे इदं भन्ते भगवा सक्खी दिहो, भगवा हि भन्ते
मेत्ताविहारी'ति, । येन खो जीवक रागेन, येन दोसेन, येन मोहेन
व्यापादवा अस्स सो रागो सो दोसो सो मोहो तथागतस्स पहीनो उच्छिनमूलो तालावत्थुकतो अनभावकतो आयित अनुप्पादधम्मो । सचे खो ते
जीवक इदं सन्धाय भासितं—'अनुजानामि ते एतं'ति'। 'एतदेव खो पन मे
भन्ते सन्धाय भासितं'।

[२] "इध जीवक भिक्खु अञ्जतरं गामं निगमं वा उपनिस्साय विहरति । सो करुणासहगतेन चेतसा ....पे० .... मुदितासहगतेन चेतसा ....पे० .... उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं तथा तितयं तथा चतुर्त्थिं, इति उद्धं अधो तिरियं सब्बधि सब्बत्ताय सब्बावन्तं छोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्यमाणेन अवेरेन अञ्याबज्झेन फरित्वा विहरति । तं एनं गहपति वा गहपितपुत्तो वा उपसङ्कामत्वा स्वातनाय भत्तेन निमन्तेति । आकङ्कमानो व जीवक भिक्खु अधिवासेति । सो तस्सा रित्तया अच्चयेन ....पे० .... अन-ज्झोपन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति । तं किं मञ्जिस

जीवक :—'अपि नु सो भिक्खु तिस्म समये अत्तब्याबाधाय वा चेतेति ....पे०... अनवज्ञं येव आहारं आहारेती'ति' ? । 'एवं भन्ते' सुतम्मे'तं भन्ते ब्रम्हा उपेक्खाविहारी'ति । तं मे इदं भन्ते भगवा सक्खी दिहो, भगवा हि भन्ते उपेक्खाविहारी'ति । येन खो जीवक रागेन ....पे०.... आयितं अनुप्पादधम्मो । सचे खो ते जीवक इदं सन्धाय भासितं 'अनु-जानामि ते एतं'ति' । 'एतदेव खो पन मे भन्ते सन्धाय भासितं '।

रि

वर

ना

रि

स

खे

अ

अ

दी

पा

पुज

ना

का

द्ध

[8] "यो खो जीवक तथागतं वा तथागतसावकं वा उद्दिस्स पाणं आरभित सो पञ्चिह ठानेहि बहुं अपुञ्ञं पसवित। यिग्प सो एवमा'ह :—
'गच्छथ अमुकं नाम पाणं आनेथा'ति, इमिना पठमेन ठानेन बहुं अपुञ्ञं पसवित; यिग्भंसो पाणो गळप्पवेधकेन आनीयमानो दुक्खं दोमनस्सं पिट-संवेदिति, इमिना दुतियेन ठानेन बहुं अपुञ्ञं पसवित; यिग्प सो एवमा'ह—' गच्छथ इमं पाणं आरभथा'ति, इमिना तितयेन ठानेन बहुं अपुञ्ञं पसवित; यिग्प'सो पाणो आरभियमानो दुक्खं दोमनस्सं पिटसं-वेदिति, इमिना चतुत्थेन ठानेन बहुं अपुञ्ञं पसवित; यिग्प सो तथागतं वा तथागतसावकं वा अकप्पियेन आसादिति, इमिना पञ्चमेन ठानेन बहुं अपुञ्ञं पसवित। यो खो जीवक तथागतं वा तथागतसावकं वा उदिस्स पाणं आरभित सो इमेहि पञ्चिह ठानेहि बहुं अपुञ्ञं पसविती'ति"।

[५] एवं वुत्ते जीवको कोमारभचो भगवन्तं एतद'वोच:—' अच्छरियं भन्ते, अब्भुतं भन्ते । किष्पयं वत भन्ते भिक्तवू आहारं आहारेन्ति, अनवजं वत भन्ते भिक्तवू आहारं आहारेन्ति । अभिक्कन्तं भन्ते, अभिक्कन्तं भन्ते ....पे० (५४:२४)....उपासकं मं भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणगतं'ति ।

# जीवकसुत्तन्तं पश्चमं

48

#### [६ उपाछिसुत्तं]

[१] एवं में सुतं। एकं समयं भगवा नालन्दायं विहरति पावारिकम्बवने । तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो नालन्दायं पिटवसित महितया निगण्ठपरिसाय सिद्धं। अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो
नालन्दायं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपिटक्कन्तो येन पावारिकम्बवनं येन भगवा तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवता सिद्धं सम्मोदि,
सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अद्वासि। एकमन्तं ठितं
खो दीघतपिस्स निगण्ठं भगवा एतद'वोच:—'संविज्जन्ते खो तपस्सी
आसनानि, सचे आकङ्कसि निसीदा'ति'। एवं वृत्ते दीघतपस्सी निगण्ठो
अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो
दीघतपिस्स निगण्ठं भगवा एतद'वोच:—

गं

ગં

で

हं

į .

तं

वा

i

ते

तं।

[२] कित पन तपिस्स निगण्ठो नाटपुत्तो कम्मानि पञ्जापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवित्या'ति १। 'न खो आबुसो गोतम आचिण्णं निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स कम्मं कम्मं'ति पञ्जापेतुं, दण्डं दण्डं'ति खो आबुसो गोतम आचिण्णं निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स पञ्जापेतुं'ति।

कित पन तपस्सि निगण्ठो नाटपुत्तो दण्डानि पञ्जापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया 'ति ?

तीणि खो आबुसो गोतम निगण्ठो नाटपुत्तो दण्डानि पञ्ञापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया । सेय्यथीदं :—कायदण्डं वची-दण्डं मनोदण्डं'ति । किं पन तपस्सि अञ्जदेव कायदण्डं अञ्जं वचीदण्डं अञ्जं मनोदण्डं'ति ? । अञ्जदेव आबुसो गोतम कायदण्डं अञ्जं वची- दण्डं अञ्जं मनोदण्डं 'ति । इमेसं पन तपस्सि तिण्णं दण्डानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिद्धानं कतमं दण्डं निगण्ठो नाटपुत्तो महासावज्जतरं पञ्जा-पेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवित्तया, यदि वा कायदण्डं, यदि वा वचीदण्डं, यदि वा मनोदण्डं 'ति ? । इमेसं खो आवुसो गोतम तिण्णं दण्डानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिद्धानं कायदण्डं निगण्ठो नाटपुत्तो महासावज्जतरं पञ्जापति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवित्तया, नो तथा वचीदण्डं, नो तथा मनोदण्डं'ति । कायदण्डं'ति तपस्सि वदेसि । कायदण्डं'ति आवुसो गोतम वदामि । कायदण्डं'ति तपस्सि वदेसि । कायदण्डं'ति आवुसो गोतम वदामि । कायदण्डं'ते तपस्सि वदेसि । कायदण्डं'ति आवुसो गोतम वदामि । इतिह भगवा दीघतपिस्स निगण्ठं इमिस्स कथावश्चिस्स यावतियकं पतिद्वापेसि ।

[३] एवं वृत्ते दीघतपस्सी निगण्ठो भगवन्तं एतद'वोच :—' त्वं पन आवुसो गोतम किति दण्डानि पञ्जापेसि पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवित्तया'ति। 'न खो तपिस्स आचिण्णं तथागतस्स दण्डं दण्डं'ति पञ्जापेतुं, कम्मं कम्मं'ति खो तपिस्स आचिण्णं तथागतस्स पञ्जापेतुं'ति ?। 'त्वं पन आवुसो गोतम किति कम्मानि पञ्जापेसि पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवित्तया'ति। 'तीणि खो अहं तपिस्स कम्मानि पञ्जापेसि पापस्स कम्मस्स पवित्तया, सेय्यथीदं :—कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं'ति। 'कि पन आवुसो गोतम अञ्जदेव कायकम्मं, अञ्जं वचीकम्मं, अञ्जं मनोकम्मं'ति ?। 'अञ्जदेव तपिस्स कायकम्मं अञ्जं वचीकम्मं अञ्जं मनोकम्मं'ति । इमेसं पन आवुसो गोतम तिण्णं कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविभित्तानं कम्मं महासावज्ञतरं पञ्जापेसि पापस्स कम्मस्स

तानं

-আ-

ण्डं,

तम

ण्ठो

याय

ति।

मे।

ाय-

तिह । ।

पन न

याय

एडं

না-

स्स

अहं

स्स

पन

**क**-

नो-

एवं

स्स

किरियाय पापस्स कम्मस्स पवित्या, यदि वा कायकम्मं यदि वा वचीकम्मं यदि वा मनोकम्मं'ति ? । 'इमेसं खो अहं तपिस तिण्णं कम्मानं एवं पिट-विभत्तानं एवं पिटिविसिंहानं मनोकम्मं महासावज्जतरं पञ्जापेमि पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवित्तया, नो तथा कायकम्मं, नो तथा वचीकम्मं'ति । मनोकम्मं'ति आवुसो गोतम वदेसि । मनोकम्मं'ति तपिस्स वदामि । मनोकम्मं'ति आवुसो गोतम वदेसि । मनोकम्मं'ति तपिस्स वदामि । मनोकम्मं'ति आवुसो गोतम वदेसि । मनोकम्मं'ति तपिस्स वदामि । मनोकम्मं'ति आवुसो गोतम वदेसि । मनोकम्मं'ति तपिस्स वदामी'ति । इतिह दीघतपस्सी निगण्ठो भगवन्तं इमिस्म कथाव-खुर्सि यावतित्यकं पितिहापेत्वा उद्दाया'सना येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनु'पसङ्कि ।

[8] तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो महतिया महतिया गिहिपरिसाय सिंद्रं निसिन्नो होति बालिकिनिया उपालिपमुखाय। अइसा खो निगण्ठो नाटपुत्तो दीघतपिस्स निगण्ठं दूरतो व आगच्छन्तं, दिस्वान दीघतपिस्स निगण्ठं एतद'वोच :— 'हन्द कुतो नु त्वं तपिस्स आगच्छिस दिवा दिवस्सा'ति ?। 'इतो हि खो अहं भन्ते आगच्छिमि समणस्स गोतमस्स सिन्तिका'ति। 'अहु पन ते तपिस समणेन गोतमेन सिंद्रं कोचिदेव कथा-सल्हापो'ति ?। 'अहु खो मे भन्ते समणेन गोतमेन सिंद्रं कोचिदेव कथा-सल्हापो'ति । 'यथाकथं पन ते तपिस अहु समणेन गोतमेन सिंद्रं कोचिदेव कथा-सल्हापो'ति । 'यथाकथं पन ते तपिस अहु समणेन गोतमेन सिंद्रं कोचिदेव कथा-सल्हापो'ति ?। अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो यावतको अहोसि भगवता सिंद्रं कथासल्हापो तं सब्बं निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स आरोचेसि। एवं वुत्ते निगण्ठो नाटपुत्तो दीघतपिस्स निगण्ठं एतद'वोच :— 'साधु साधु तपिस्स, यथा तं सुतवा सावकेन सस्मदेव सिंधुसासनं आजानन्तेन एवमेवं दीघतपिस्सना निगण्ठेन समणस्स गोतमस्स ब्याकतं; िकं हि सोभित

छवो मनोदण्डो इमस्स एवं ओळारिकस्स कायदण्डस्स उपनिधाय, अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो, नो तथा मनोदण्डो'ति '।

[ ५ ] एवं बुत्ते उपालि गहपति निगण्ठं नाटपुत्तं एतद'वोच :---'साधु साधु भन्ते तपरसी, यथा तं सुतवा सावकेन सम्मदेव सःथुसासनं आजानन्तेन एवमेवं भदन्तेन तपस्सिना समणस्स गोतमस्स न्याकतं :--' किं हि सोभित छवो... पे०....नो तथा मनोदण्डो । हन्द चा'हं भन्ते गच्छामि समणस्स इमर्सिम कथावः थुरिंम वादं आरोपेस्सामि । सचे मे समणो गोतमो तथा पतिडिस्सिति यथा भदन्तेन तपस्सिना पतिहापितं, सेय्यथा' पि नाम बलवा पुरिसो दीघलोमिकं एळकं लोभेसु गहेला आकड्डेय्य परिकड्डेय्य सम्परिकड्डेय्य, एवमेवा'हं समणं गोतमं वादेन वादं आकड्डिस्सामि परिकड्डिस्सामि सम्परिकड्डिसामि; सेय्यथा'पि नाम बलवा सोण्डिकाकम्मकरो 🖣 महन्तं सोण्डिकाकिलञ्जं गम्भीरे उदकरहदे पक्खिपित्वा कण्णे गहेत्वा आकड्ढेय्य परिकड्ढेय्य सम्परिकड्ढेय्य, एवमेवा'हं समणं गोतमं वादेन वादं आकड्किस्सामि परिकड्किस्सामि सम्परिकड्किस्सामि; सेय्यथा'पि नाम बलवा सोण्डिकाधुत्तो वालं कण्णे गहेला ओधुनेथ्य निष्दुनेय्य निच्छादेय्य, एवमेवा'हं समणं गोतमं वादेन वादं ओधुनिस्सामि निद्धनिस्सामि निच्छादेस्सामि; सेय्यथा पि नाम कुञ्जरो सिंहहायनो गम्भीरं पोक्खरिंग ओगाहित्वा सण-धोविकं नाम कीळितजातं कीळित, एवमेवा'हं समणं गोतमं सणधोविकं मञ्जे कीळितजातं कीळिस्सामि । हन्दः चा'हं भन्ते गच्छामि समणस्स गोतमस्स इमर्रिम कथाबत्थुस्मि वादं आरोपेस्सामी'ति । 'गच्छ त्वं गहपति समणस्स गोतमस्स इमिंस कथावत्थुस्मि वादं आरोपेहि; अहं वा हि गहपति समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेय्यं, दीघतपस्सी वा निगण्ठो त्वं वा'ति '।

ने

ते

मे

17

यमे

रो

वा

ग

हं

ħ

H

[६] एवं वुत्ते दीघतपस्सी निगण्ठो निगण्ठं नाटपुत्तं एतद'वोच :— 'न खो मे'तं भन्ते रुचित यं उपालि गहपित समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेय्य; समणो हि भन्ते गोतम मायावी, आवहिं मायं जानाति याय अञ्जितित्थयानं सावके आवहेती'ति'। 'अहानं खो एतं तपिस्स अनवकासो यं उपालि गहपित समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य। ठानं च खो एतं विज्जिति यं समणो गोतमो उपालिस्स गहपितस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य। 'गच्छ त्वं गहपित समणस्स गोतमस्स इमिस्म कथावत्थुिंस्म वादं आरोपेहि; अहं वा हि गहपित समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेय्यं दीघनपस्सी वा निगण्ठो त्वं वा'ति'। दुतियिम्प खो...पे०....तियिम्प खो दीघतपस्सी निगण्ठो निगण्ठं नाटपुत्तं एतद'वोच':—' न खो मेतं भन्ते रुचित यं उपालि गहपित समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेय्य,....पे०....अहं वा हि गहपित समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेय्यं दीघतपस्सी वा निगण्ठो त्वं वा'ति।

[७] 'एवं भन्ते'ति खो उपाछि गहपति निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स पिटस्सुत्वा उद्दाया'सना निगण्ठं नाटपुत्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा येन पावारिकम्बवनं येन भगवा तेनु'पसङ्क्षमि, उपसङ्क्षमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो उपाछि गहपति भगवन्तं एतद'वोच :—'आगमा नु खो इध भन्ते दीधतपस्सी निगण्ठो'ति ?। 'आगमा खो इध गहपति दीधतपस्सी निगण्ठो'ति।' 'अहु पन ते भन्ते दीधतपिस्सिना निगण्ठेन सिद्धं कोचिदेव कथासङ्ग्रपो'ति ?'। 'अहु खो मे गहपति दीधतपिस्सिना निगण्ठेन सिद्धं कोचिदेव कथासङ्ग्रपो'ति ! ' यथा-कथं पन ते भन्ते अहु दीधतपिस्सिना निगण्ठेन सिद्धं कोचिदेव कथान सिङ्गपो'ति ?'। अथ खो भगवा यावतको अहोसि दीधतपिस्सिना निगण्ठेन सिद्धं कथासङ्ग्रपो तं सन्तं उपाछिस्स गहपितस्स आरोचेसि। एवं दुत्ते सिद्धं कथासङ्ग्रपो तं सन्बं उपाछिस्स गहपितस्स आरोचेसि। एवं दुत्ते

उपाछि गहपित भगवन्तं एतद'वोच:—'साधु साधु भन्ते तपस्सी, यथा तं सुतवता सावकेन सम्मदेव सत्थुसासनं आजानन्तेन....पे०....नो तथा मनोदण्डो'ति। 'सचे खो त्वं गहपित सच्चे पितिद्वाय मन्तेय्यासि सिया नो एत्य कथास्छापो'ति ?'। 'सच्चे अहं भन्ते पितिद्वाय मन्तेस्सामि, होतु नो एत्य कथास्छापो'ति '।

[८] 'तं किं मञ्जिस गहपति इध'स्स निगण्ठो आबाधिको दुक्खितो बाळ्हगिलानो सीतोदकपटिक्खित्तो उण्होदकपटिसेवी, सो सीतोदकं अलभमानो कालं करेय्य । इमस्स पन गहपति निगण्ठो नाटपुत्तो कत्थुप-पार्ति पञ्जापंती'ति ?'। 'अत्थि भन्ते मनोसत्ता नाम देवा, तत्थ सो उपपज्जिते'। 'तं किस्स हेतु ?' 'असु हि भन्ते मनोपटिबद्धो कालं करो-ती'ति ?'। ' गहपति गहपति मनसिकरित्वा खो गहपति ब्याकरोहि, न खो ते सन्धीयति पुरिमेन वा पच्छिमं पच्छिमेन वा पुरिमं । भासिता खोपन ते गहपति एसा वाचा :—'सच्चे अहं भन्ते पतिष्ठाय मन्तेस्सामि, होतु नो एस 🕏 कथासलापो'ति ।' 'किञ्चापि भन्ते भगवा एवमा'ह, :-' अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो नो तथा मनोदण्डो'ति'। 'तं किं मञ्ञासि गहपति इधस्स निगण्ठो चातुयामसंवरसंवृतो सञ्बवारिवारितो सब्बवारियुतो सब्बवारियुतो सन्बवारिफुटो, सो अभिक्रमन्तो पटिक्रमन्तो बहू खुद्दके पाणे सङ्घातं आपादेति । इमस्स पन गहपति निगण्ठो नाटपुत्तो कं विपाकं पञ्जापेति !। 'असञ्चेतिनकं भन्ते निगण्ठो नातपुत्तो नो महासावज्जं पञ्ञापेति' इति । ' सचे पन गहपति चेतेती'ति ? । 'महासावज्जं भन्ते होती 'ति । 'चेतनं पन गह्रपति निगण्ठो नाटपुत्तो किस्मि पञ्ञापेती'ति ?। 'मनोदण्डस्मि भन्ते'ति। 'गहपति गहपति मनसि करित्वा खो गहपति व्याकरोहि....पे०.... कथा-सल्लापो'ति । ' किञ्चा'पि भन्ते भगवा एवमा'ह, :- ' अथ खो कायदण्डो व

महासावज्जतरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो नो तथा मनोदण्डो'ति।

[ ९ ] " तं किं मञ्जसि गहपति अयं नाळन्दा इद्धा चेव फीता च, बहुजना आकिण्णमनुस्सा'ति । ' एवं भन्ते, अयं नाळन्दा इद्धा चेव फीता च, बहुजना आकिण्णमनुस्सा'ति। 'तं किं मञ्जसि गहपति इध पुरिसो आगच्छेय्य उविखत्तासिको, सो एवं वदेय्य:- अहं यावतिका इनिस्सा नाळन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन मुहुत्तेन एकमंसखलं एक-मंसपुञ्जं करिस्सामी'ति'। 'तं किं मञ्जसि गह्रपति :---पहोति नु खो सो पुरिसो यावतिका इमिस्सा नाळन्दाय पाणा एकेन खणेन एकेन मुहुत्तेन एकमंसखळं एकमंसपुञ्जं कातुं'ति ?। 'दस पि भन्ते पुरिसा वीसतिम्पि पुरिसा तिंसम्पि पुरिसा चत्तारीसम्पि पुरिसा पञ्जासम्पि पुरिसा नप्पहोन्ति यावतिका इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन मुहुत्तेन एकमंखखळं एकमंसपुण्डां कातुं; किं हि सोभति एको छवो पुरिसो'ति ?। तं किं मञ्ञसि गहपति इधा'गच्छेय्य समणो वा ब्राम्हणो वा इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो । सो एवं वदेय्य, :- अहं इमं नाळन्दं एकेन मनोपदोसेन भरमं करिस्सामी'ति ?। तं किं मञ्जिस गहपति पाहोति नु खो सो समणो वा ब्राम्हणो वा इद्धिमा चेतो वसिप्पत्तो इमं नाळन्दं एकेन मनोपदेसेन भरमं कातुं'ति ?। 'दसपि भन्ते नाळन्दा वीसतिम्पि नाळन्दा र्तिसतिमिप नाळन्दा चत्तारीसमिप नाळन्दा पञ्जासमिप नाळन्दा पहोति सो समणो वा ब्राम्हणो वा इद्भिमा चेतोवसिप्पत्तो एकेन मनोपदोसेन भरमं कातुं, ार्के हि सोभति एका छवा नाळन्दा'ति ?। 'गहपति गहपति मनसि करित्वा खो गहपति ब्याकरोहि ....पे० .... कथासल्लापो'ति। ' किञ्चापि भन्ते भगवा एवमा'ह, अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया नो तथा वचीदण्डो

गे

गे

ध

व

H

नो

तं

T-

व

नो तथा मनोदण्डो'ति'। 'तं कि मञ्जिस गहपित:—' सुतं ते दण्डका-रञ्जं कालिङ्गारञ्जं मेज्झारञ्जं मातङ्गारञ्जं अरञ्जं अरञ्ज-भूतं'ति ?। 'एतं भन्ते, सुतं मे दण्डकारञ्जं कालिङ्गारञ्जं मेज्झारञ्जं मातङ्गारञ्जं अरञ्जं अरञ्जभूतं'ति। 'तं कि मञ्जिस गहपित किन्ति ते सुतं केन तं दण्डकारञ्जं कालिङ्गारञ्जं मेज्झारञ्जं मातङ्गारञ्जं अरञ्जं अरञ्जभूतं'ति ? 'सुतं मेतं भन्ते इसीनं मनोपदोसेन तं दण्डकारञ्जं कालिङ्गारञ्जं मेज्झारञ्जं मातङ्गारञ्जं अरञ्जं अरञ्जभूतं'ति। 'गहपित गह-पित मनिस करित्वा खो गहपित व्याकरोहि.... पे० ....कथासल्डापो'ति।

[१०] पुरिमेन एवा'हं भन्ते ओपम्मेन भगवतो अत्तमनो अभिरद्धो। अपि चा'हं इमानि भगवतो विचरितानि पञ्हपटिभानानि सोतुकामो एसा'हं भगवन्तं पच्चनीकातब्बं अमञिस्सं। अभिक्कन्तं भन्ते, अभिक्कन्तं भन्ते....पे०.... (५४:२४) पाणुपेतं सरणगतं'ति।

[११] "अन्विच्चकारं खो गहपित करोहि। अन्विच्चकारो तुम्हादिसानं व्यातमनुस्सानं साधु होती'ति"। इमिना प'हं भन्ते भगवतो भिय्यो सोमत्ताय अत्तमनो अभिरद्धो यं मं भगवा एवमा 'ह:—' अन्विच्चकारं खो गहपित करोहि, अन्विच्चकारो तुम्हादिसानं जातमनुस्सानं साधु होती 'ति। मं हि भन्ते अञ्जतित्थिया सावकं लभित्वा केवलकप्पं नाळन्दं पटाकं परिहरेय्युं:—' उपालि अम्हाकं गहपित सावकत्तु'पगतो'ति। अथ च पन मं भगवा एवमा 'ह:—' अन्विच्चकारं खो गहपित करोहि, अन्विच्चकारो तुम्हादिसानं जातमनुस्सानं साधु होती 'ति। ' एसा 'हं भन्ते दुतियम्पि भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मञ्च भिक्खुसङ्ख्य, उपासकं मं भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणगतं'ति।

[ १२ ] "दीघरत्तं खो ते गहपति निगण्ठानं ओपानभूतं कुळं येन

नेसं उपगतानं पिण्डकं दातब्बं मञ्जेय्यासी'ति'। इमिना प'हं भन्ते भगवतो भिय्योसोमत्ताय अत्तमनो अभिरद्धो यं मं भगवा एवमा'ह :— ''दीघरत्तं खो ते गहपति निगण्ठानं ओपानभूतं कुळं, येन नेसं उपगतानं पिण्डकं दातब्बं मञ्जेय्यासी'ति। सुतं मे'तं भन्ते :— '' समणो गोतमो एवमा'हं :— ' मय्हं एव दानं दातब्बं, न अञ्जेसं दानं दातब्बं, मय्हमेव सावकानं दानं दातब्बं, न अञ्जेसं सावकानं दानं दातब्बं, मय्हमेव सावकानं दानं दातब्बं, न अञ्जेसं सावकानं दानं दातब्बं, मय्हमेव सावकानं दिनं महप्पलं, न अञ्जेसं सावकानं दिनं महप्पलं न अञ्जेसं सावकानं दिनं महप्पलं ते । अथ च पन मं भगवा निगण्ठेसु पि दाने समादपेति। अपि च भन्ते मयमें'त्य कालं जानिस्साम। एसा'हं भन्ते तित्यम्पि भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मञ्च भिक्खुसङ्ख्ञ, उपासकं मं भगवा धारेतु अज्ञतग्गे पाणुपेतं सरणगतं'ति'।

[१२] अथ खो भगवा उपालिस्स गहपितस्स अनुपृत्विकयं कथेसि:—सेय्यथीदं, दानकथं, सीलकथं, सगक्यं, कामानं आदीनवं, ओकारं संकिलेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि। यदा भगवा अञ्जासि उपालिं गहपितं कल्लचित्तं मुदुचित्तं विनीवरणचित्तं, उदग्गचित्तं पसन्नचित्तं, अथ या बुद्धानं सामुकंसिका धम्मदेसना तं पकासेसि:— 'दुक्खं, समुदयं, निरोधं, मग्गं'। सेय्यथा'पि नाम सुद्धं वत्यं अपगतकाळकं सम्मदेव रजनं पिटगण्हेय्य एवमे'वं उपालिस्स गहपितस्स तिस्म येव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्खं उदपादि:— 'यं किश्चि समुदय-धम्मं सन्त्रं तं निरोधधम्मं'ति। अथ खो उपालि गहपित दिदृधम्मो पत्तधम्मो विदितधम्मो परियोगाळहधम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकयं-कयो वेसारज्ञपत्तो अपरप्यचयो सन्धुसासने भगवन्तं एतद'वोच, :—' हन्द च

Ĥ

ħ

व

ते

ų

वा

दानि मयं भन्ते गच्छाम, बहुकिचा मयं बहुकरणीया'ति'। 'यस्स दानि त्वं गहपति कालं मञ्जसि'।

[१४] अथ खो उपाछि गहपति भगवतो भासितं अभिनन्दिला अनुमोदिला उद्दायां सना भगवन्तं अभिवादेला पदिक्खणं कला येन सकं निवेसनं तेनुं पसङ्कामि, उपसङ्कामित्वा दोवारिकं आमन्तेसि :—' अजन्तगो सम्म दोवारिक, आवरामि द्वारं निगण्ठानं, निगण्ठीनं; अनावटं द्वारं भगवतो भिक्खूनं भिक्खुणीनं, उपासकानं उपासिकानं; सचे कोचि निगण्ठो आगच्छित तमे'नं त्वं एवं वदेण्यासि :—'' तिष्ट भन्ते, मा पाविसि, अज्ञतगो उपाछि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो, आवटं द्वारं निगण्ठानं निगण्ठीनं, अनावटं द्वारं भगवतो भिक्खूनं भिक्खुणीनं उपासकानं उपासिकानं; सचे ते भन्ते पिण्डकेन अत्थो एत्य एव तिष्ट, एथ एव ते आहरिस्सन्ती'ति"। ' एवं भन्ते'ति खो दोवारिको उपाछिसा गहपतिस्स पचस्सोसि।

[१५] अस्सोसि खो दीघतपस्सी निगण्ठो 'उपाछि किर गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो'ति। अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनु'पसङ्कामि, उपसङ्कामित्वा निगण्ठं नाटपुत्तं एत-द'वो'च :—" सुतमे'तं भन्ते, उपाछि किर गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो'ति। अद्वानं खो एतं तपस्सी अनवकासो यं उपाछि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य। ठान'ञ्च खो एतं विज्ञाति, यं समणो गोतमो उपाछिस्स गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य। द्विवततपस्ति निगण्ठो निगण्ठं नाटपुत्तं एतद'वोच :—सुतं मेतं भन्ते उपाछि किर गहपित समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो'ति ....पे०.... उपाछिस्स समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो'ति ....पे०.... उपाछिस्स

गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्या'ति। 'हन्दा'हं भन्ते गच्छामि याव जानामि यदि वा उपाली गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो यदि वा नो'ति'। 'गच्छ त्वं तपस्सि जानाहि यदि वा उपालि गहपति सम-णस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो यदि वा नो'ति।

त्वा

येन

জ-

द्वारं

चि

सि.

ाव-

गीनं

एत्थ

रुसा ।

पति

ाण्ठो

एत-

मस्स

गिलि

खो

च्छे

स्सी

पति

रेस्स

[ १६ ] अथ खो दीघतपस्सी निगण्डो येन उपाछिस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनु'पसङ्कमि। अदसा खो दोवारिको दीवतपस्सि निगण्ठं दूरतो व आगच्छन्तं, दिस्वान दीघतपरिंस निगण्ठं एतद'वोच :--- तिद्द भन्ते, मा पाविसि, अज्जतग्गे उपाछि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उप-गतो, आवटं द्वारं....पे०....एथ एव आहरिस्सन्ती'ति । 'न मे आवुसो पिण्डकेन अत्थो'ति वत्वा ततो पटिनिवत्तित्वा येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनु' पसङ्काम,उपसङ्कामित्वा निगण्ठं नाटपुत्तं एतद'वोचः-'सचं येव खो भन्ते यं उपाछि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो । एतं खो ते अहं भन्ते ना ' लत्थं: —'न खो मे'तं भन्ते रुचिति यं उपाछि गहपित समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेच्य, समणी हि भन्ते गोतमो मायावी आवदृनिं मायं जानाति, याय अञ्जतित्थियानं सावके आवहेती'ति । 'आवहो खो ते भन्ते उपाछि गहपति समणेन गोतमेन आवद्दनिया मायाया'ति । 'अद्वानं खो एतं तपस्सि अनवकासो यं उपाछि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य, ठानञ्च खो एतं विज्जित यं समणो गोतमो उपालिस्स गह-पतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्या'ति । दुतियम्पि खो....पे०....तियम्पि खो दीवतपरसी निगण्ठो निगण्ठं नाटपुत्तं एतद'वोच :- 'सच्चं येव खो भन्ते यं उपाछि गहपति समणस्स गोतमस्स सात्रकत्तं उपगतो। एतं खो ते अहं भन्ते नालत्थं :—'न खो मेतं भन्ते रुचति यं उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेय्य, समणो हि भन्ते गोतमो मायावी....पे०.... समणेन गोतमेन आवर्रनिया मायाया'ति । 'अहानं खो एतं तपिस्तं अनव- कासो....पे०....गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य । 'हन्द चा'हं तपस्सि गच्छामि याव सामं येव जानामि यदि वा उपाछि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो यदि वा नो'ति'।

[१७] अथ खो निगण्ठो नाटपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सिंद येन उपालिस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनु' पसङ्कमि। अइसा खो दोत्रारिको निगण्ठं नाटपुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं, दिस्वान निगण्ठं नाटपुत्तं एतद्र'-बोच :—' तिद्व भन्ते, मा पाविसि, अज्जतग्गे उपाछि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो....पे०.... एत्य एव ते आहरिस्सन्ती'ति। तेन हि सम्म दोत्रारिक येन उपाछि गहपति तेनु'पसङ्कामि उपसङ्कामित्वा उपार्छ गहपति एवं वदेहि : — 'निगण्ठो भन्ते नाटपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सर्द्धि बहिद्वारकोद्वके ठितो, सो ते दस्सनकामो'ति । 'एवं भन्ते'ति खो दोवरिको निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स पटिस्सुत्वा येन उपाछि गहपति तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा उपार्कि गहपति एतद'वोच:— ' निगण्ठो भन्ते नाटपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सिर्द्ध बहिद्वारकोङ्घके ठितो, सो ते दस्सनकामो'ति । 'तेन हि सम्म दोबारिक, मञ्झिमाथ द्वारसालाय आसनानि पञ्जापेही'ति । 'एवं भन्ते ' ति खो दोवारिको उपालिस्स गहप-तिस्स पटिस्सुत्वा मञ्ज्ञिमाय द्वारसालाय आसनानि पञ्जापेत्वा येन उपाछि गहपति तेनु'पसङ्कामि, उपसङ्कामित्वा उपार्छि गहपति एतद'वोच :--' पञ्जत्तानि खो ते भन्ते मज्झिमाय द्वारसालाय आसनानि, यस्स दानि काळं मञ्जसि इति'। अथ खो उपाछि गहपति येन मज्झिमा द्वारसाला तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा यं तत्थ आसनं अग्यञ्च सेहञ्च उत्तमञ्च पणीतश्च तत्थ निसीदित्वा दोवारिकं आमन्तेसि:—" तेन हि सम्म दोवारिक येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनु'पसङ्कम, उपसङ्कमित्वा निगण्ठं नाटपुत्तं एवं वदेहि :—'' उपाछि भन्ते गहपति एव'माह :—'' पिनस

द

3

1

8

H

P

किर भन्ते सचे आकङ्क्षसी'ति। 'एवं भन्ते 'ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स पिटस्सुत्वा येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनु' पसङ्क्षिमि, उपसङ्क्षित्वा निगण्ठं नाटपुत्तं एतद'वोच :— 'उपालि भन्ते गहपति एवमा'ह:— 'पिवस किर भन्ते सचे आकङ्क्षसी'ति। अथ खो निगण्ठो नाटपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सिंद्धं येन मिज्ज्ञिमा द्वारसाला तेनु'पसङ्क्षिमि।

H

H

t

H

ग

ग

ले

q

ले

T

đ

H

ż

[१८] अथ खो उपाछि गहपति यं सुदं पुच्चे व यतो पस्सित निगण्ठं नाटपुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं दिस्वान ततो पच्चुगन्त्वा यं तस्य आसनं अग्गञ्च सेट्टञ्च उत्तमञ्च पणीतञ्च तं उत्तरासङ्गेन पमिज्ञत्त्रा परिगाहेत्वा निसीदापेति, सो दानि यं तत्य आसनं अग्गञ्च सेट्टञ्च उत्तमञ्च पणीतञ्च तत्य सामं निसीदित्वा निगण्ठं नाटपुत्तं एतद'-वोच :—'संविज्ञन्ते खो भन्ते आसनानि, सचे आकङ्किसि निसीदा'ति। एवं वृत्ते निगण्ठो नाटपुत्तो उपार्छि गहपति एतद'वोच :—'उम्मत्तो'सि त्वं गहपति, दत्तो'सि त्वं गहपति :—'गच्छाम'हं भन्ते समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेस्सा-मीं'ति गन्त्वा महता वादसङ्घाटेन पिटमुक्को आगतो। सेय्यथापि गहपति पुरिसो अण्डहारको गन्त्वा उच्भतेहि अण्डेहि आगच्छेय्य, सेय्यथा वा पन गहपति पुरिसो अक्खिककहारको गन्त्वा उच्भतेहि अक्खीहि आगच्छेय्य, एवमे'व खो त्वं गहपति अक्खिकहारको गन्त्वा उच्भतेहि अक्खीहि आगच्छेय्य, एवमे'व खो त्वं गहपति अक्खिकहारको 'गच्छाम'हं भन्ते समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेस्सामी'ति गन्त्वा महता'सि वादसङ्घाटेन पिटमुक्को आगतो। आवहो'सि खो त्वं गहपति समणेन गोतमेन आवहनिया मायाया'ति'।

[१९] 'भिद्दिका भन्ते आवद्दनी माया। कल्याणी भन्ते आवद्दनी माया। पिया मे भन्ते आतिसालोहिता इमाय आवद्दनिया आवद्देच्युं पियानिष्प मे अस्स आतिसालोहितानं दीघरत्तं हिताय सुखाय। सब्बे ने'पि भन्ते खत्तिया इमाय आवद्दनिया आवद्देच्युं सब्बेसानिष्प अस्स

आ

भवि

पस

पार्ग

को

सार

पुत्त

٠ **इ** 

रिश्व

रत्त

मक

एवरे

नो

ब्राम्ह

खत्तियानं दीघरत्तं हिताय सुखाय । सब्बे चे'पि भन्ते ब्राम्हणा....पे०.... वेस्सा....पे०....सुद्दा इमाय आवद्दनिया आवद्देय्युं सब्बेसं प'स्स सुद्दानं दीघरतं हिताय मुखाय । सदेवको चे पि भन्ते छोको समारको सबम्हको सस्समणब्राम्हणी पजा सदेवमनुस्सा इमाय अवद्टनिया आवद्देय्य सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रम्हकस्स सस्समणत्राम्हणिया पजाय सदेव-मनुस्साय दीघरत्तं हिताय सुखाय । तेन हि भन्ते उपमं ते करिस्सामि, उपमाय पि'ध एकचे विञ्जू पुरिसा भासितस्स अत्थमा'जानन्ति।

[२०] 'भूतपुब्बं भन्ते अञ्जतरस्स ब्राम्हणस्स जिण्णस्स बुड्डस्स महलुकस्स दहरा माणविका पजापती अहोसि गब्भिनी उपविजञ्ञा। अय खो भन्ते सा माणविका तं ब्राम्हणं एतद'वोच :- 'गच्छ त्वं ब्राम्हण आपणा मकटच्छापकं किणित्वा आनेहि यो में कुमारकस्स कीळापनको भविस्सती'ति'। एवं वुत्ते भन्ते सो त्राम्हणो तं माणविकं एतद'वोच :-' आगमेहि ताव भोति याव विजायसि; सचे त्वं भोति कुमारकं विजायिसा सि तस्सा ते अहं आपणा मक्कटच्छापकं किणित्वा आनिस्सामि, यो ते कुमारकस्स कीळापनको भविस्सति; सचे पन त्वं भोति कुमारिकं विजायि-स्सिस तस्सा ते 'हं आपणा मक्कटच्छापिकं किणित्वा आनिस्सामि या ते तेनु' कुमारिकाय कीळापनिका भविस्सती'ति'। दुतियम्पि खो भन्ते सा म'हं माणविका तं त्राम्हणं एतद'वोचः—'गच्छ त्वं त्राम्हण ....पे०....भविस्स-आव ती'ति'। दुतियम्पि खो भन्ते सो ब्राम्हणो तं माणविकं एतद'वोच : रजव ' आगमेहि ताव भोति याव विजायसि ....पे०.... कीळापनिका रङ्गक भविस्सती'ति '। ततियम्पि खो भन्ते सा माणविका तं ब्राम्हणं तस्स एतद'वोच :-'गच्छ त्वं ब्राम्हण ....पे० .... भविस्सती'ति । अथ खो भन्ते पिर सो त्राम्हणो तस्सा माणविकाय सारत्तो पटिबद्धचित्तो आपण मक्कटच्छापकं किणित्वा आनेत्वा तं माणविकं एतद'वोच :—' अयं ते भोवि निगव

नं

1

H 1-

Ì,

स

थ

ण को

ते

सा

स-

ण

U

A S

आपणा मक्कटच्छापको किणित्वा आनीतो यो ते कुमारकस्स कीळापनको भविस्सती'ति' । एवं वुत्ते भन्ते सा माणविका तं ब्राम्हणं एतद'वोच :— 'गच्छ वं ब्राम्हण इमं मक्कटच्छापकं आदाय येन रत्तपाणि रजकपुत्तो तेनु' पसङ्कम, उपसङ्कमित्वा रत्तपााणीं रजकपुत्तं एवं वदेहि :—'इच्छाम'हं सम्म रत्त-पाणि इमं मक्कटच्छापकं पीतावलेपनं नाम रङ्गजातं रख्नितं आकोटितपच्चा-कोटितं उभतोभागविमद्वं'ति' । अथ खो भन्ते सो त्राम्हणो तस्सा माणविकाय सारतो पटिबद्धचित्तो तं मक्कटच्छापकं आदाय येन रत्तपाणि रजक-पुत्तो तेनु'पसङ्कामि, उपसङ्कामित्वा रत्तपाणि रजकपुत्तं एतद'वोच :---' इच्छाम'हं सम्म रत्तपाणि इमं मकद्वच्छापकं पीतावलेपनं नाम रङ्गजातं रिक्षतं आकोटितपचाकोटितं उभतोभागविमहं'ति'। एवं वृत्ते भन्ते रत्तपाणि रजकपुत्तो तं ब्राम्हणं एतद'वोच :-- 'अयं खो ते मन्ते मकटच्छापको रङ्गक्लमो हि खो, नो आकोटनक्खमो नो विमज्जनक्खमो'ति'। स-े एवमे'व खो भन्ते बालानं निगण्ठानं वादो रङ्गक्खमो हि खो बालानं नो पण्डितानं, नो अनुयोगक्खमो, नो विमज्जनक्खमो । अथ खो भन्ते सो ये- ब्राम्हणो अपरेन समयेन नवं दुस्सयुगं आदाय येन रत्तपाणि रजकपुत्तो तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा रत्तपाणि रजकपुत्तं एतद'वोच:—'इच्छा-म'हं सम्म रत्तपाणि इमं नवं दुस्सयुगं पीतावलेपनं नाम रङ्गजातं रिञ्जतं आकोटितपचाकोटितं उभतोभागविमहं'ति'। एवं वुत्ते भन्ते रत्तपाणि रजकपुत्तो तं ब्राम्हणं एतद'वोच :—'इदं खो ते भन्ते नवं दुस्सयुगं का रङ्गनखमञ्चेव आकोटनक्खमञ्च विमज्जनक्खमञ्चा'ति । एवमे'व खो भन्ते तस्स भगवतो वादो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स रङ्गक्खमो चे'व न्ते **पण्डितानं नो बालानं** अनुयोगक्तवमो च विमज्जनक्त्वमो चा'ति' । [ २१ ] 'सराजिका खो तं गहपति परिसा एवं जानाति :—'उपालि गहपति

निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स सावको'ति; कस्स तं गहपति सावकं धारेमा'ति ?'।

एवं वुत्ते उपाठि गहपति उद्घाया'सना एकसं उत्तरासङ्गं करित्वा येन भगव तेन'ञ्जिठि पणामेत्वा निगण्ठं नाटपुत्तं एतद'वोचः—' तेन हि भन्ते सुणोहि यस्सा'हं सावको :—

> धीरस्स विगतमोहस्स पभिन्नखिलस्स विजितविजयस्स । अनिघस्स सुसमिचित्तस्स बुद्धसीलस्स साधुपञ्जस्स । वेस्सन्तरस्स विमलस्स भगवतो तस्स सावकोहम'स्सि ॥ १॥

अक्षंकथिस्स तुसितस्स वन्तलोकामिसस्स मुदितस्स । कतसमणस्स मनुजस्स अन्तिमसारीरस्स नरस्स। अनोपमस्स विरजस्स भगवतो तस्स सावकोहम'स्मि॥ २॥

असंसयस्स कुसलस्स वेनयिकस्स सारथिवरस्स । अनुत्तरस्स रुचिरधमस्स निक्कङ्कस्स पभासकरस्स । मानच्छिदस्स वीरस्स भगवतो तस्स सावकोहम'स्मि ॥ ३ ॥

निसभस्स अप्पमेय्यस्स गम्भीरस्स मोनपत्तस्स । खेमङ्करस्स वेदस्स धम्मइस्स संवुतत्तस्स । सङ्गातिगस्स मुत्तस्स भगवतो तस्स सावकोहम'स्मि ॥ ४॥

का

सो

न

ततं

नागस्स पन्तसेनस्स खीणसंयोजनस्स मुत्तस्स । पटिमन्तकस्स धोनस्स पन्नधजस्स वीतरागस्स । दन्तस्स निप्पपञ्चस्स भगवतो तस्स सावकोहम'स्मि ॥ ५॥

इसिसत्तमस्स अकुहस्स तेविज्ञस्स ब्रम्हपत्तस्स । नहातकस्स पदकस्स पस्सद्धस्स विदितवेदस्स । पुरिन्ददस्स सक्कस्स भगवतो तस्स सावकोहम'स्मि ॥ ६ ॥ जीति

अरियस्स भावितत्तस्स पत्तिपत्तस्स वेय्याकरणस्स ।
सतीमतो विपस्सिस्स अनिभनतस्स नो अपनतस्स ।
अनेजस्स विस्पित्तस्स भगवतो तस्स सावकोहम'िस्म ॥ ७ ॥
सम्मागतस्स झायिस्स अननुगतन्तरस्स सुद्धस्स ।
असितस्स अप्पद्दीनस्स पविवित्तस्स अग्गपत्तस्स ।
तिण्णस्स तारयन्तस्स भगवतो तस्स सावकोहम'िस्म ॥ ८ ॥
सन्तस्स भूरिपञ्ञस्स महापञ्जस्स वीतलोभस्स ।
तथागतस्स सुगतस्स अप्पिटपुग्गलस्स असमस्स ।
विसारदस्स निपुणस्स भगवतो तस्स सावकोहम'िस्म ॥ ९ ॥
तण्हच्छिदस्स बुद्धस्स वीतधूमस्स अनुपलित्तस्स ।
आहुनेय्यस्स यक्खस्स उत्तमपुग्गलस्स अतुलस्स ।
महतो यसग्गपत्तस्स भगवतो तस्स सावकोहमस्मी'ितं ॥ १०॥

[२२] 'कदा सञ्जूळ्हा पन ते गहपति इमे समणस्स गोतमस्स बण्णा'ति। सेय्यथा'पि भन्ते नानापुष्पानं महापुष्परासि, तमेनं दक्खो माला-कारो वा मालाकार'न्तेवासी वा विचित्रं मालं गन्थेय्य, एवमे'व खो भन्ते सो भगवा अनेकवण्णो अनेकसतवण्णो। को हि भन्ते वण्णारहस्स वण्णं न करिस्सती'ति ?'।

[२३] अथ खो निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स भगवतो सकारं असहमानस्स तत्थेव उण्हं छोहितं मुखतो उगगञ्छी'ति'।

उपालिसुत्तन्तं छई

40

# [ ७ कुकुरवातिकसुत्तं ]

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा कोळियेसु विहरति; हिलिह्वसनं नाम कोळियानं निगमो। अथ खो पुण्णो च कोळियपुत्तो गोवितको, अचेलो च सेनियो कुकुरवितको येन भगवा तेनु'पसङ्कामसु उपसङ्कमिल पुण्णो कोळियपुत्तो गोवितको भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि; अचेलो पन सेनियो कुकुरवितको भगवता सिंद्र सम्मोदि। सम्मोदनिकं कयं साराणीयं वीतिसारेत्वा कुकुरो'व पिलकुज्जित्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो पुण्णो कोळियपुत्तो गोवितको भगवन्तं एतद'वे च:—' अयं भन्ते अचेलो सेनियो कुकुरवितको हुक्करकारको छमानिक्षिकं मुखाति, तस्स तं कुक्करवतं दीवरत्तं समत्तं समादिण्णं, तस्स का गित को अमिसम्परायो'ति'!। अलं पुण्ण तिहेते'तं, मा मं एतं पुच्छी'ति'। दुतियिष खो...पे०....तियिप्प खो पुण्णो कोळियपुत्तो गोवितको भगवन्तं एतद'वोचः—'अयं भन्ते अचेलो सेनियो कुकुरो दुक्करकारको छमानिक्षतं मुखाति, तस्स का गित को अभिसम्परायो'ति?। अद्धा खो ते अहं पुण्ण न लभामि, अलं पुण्णा, तिहेते'तं, मा मं एतं पुच्छी 'ति, आं च ते अहं ब्याकरिस्सामि'।

[२] "इध पुण्ण एकचो कुकुरवतं भावेति परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, कुकुरसीछं भावेति परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, कुकुरसिछं भावेति परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, कुकुराकप्पं भावेति परिपुण्णं अब्बोकिण्णं। सो कुकुरवतं भावेत्वा परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, कुकुरसिछं भावेत्वा....पे०.....कुकुराकपं भावेत्वा परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, कायस् भेदा परम्मरणा कुकुरानं सहब्यतं उपपज्जति। सचे खो पन'स्स एवं दिंग

गो

गु

र्स

उ

होति:—'इमिना'हं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रम्हचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्ञतरो वा'ति, सा'स्स होति मिच्छादिि। मिच्छादि-द्विस्स खो अहं पुण्ण द्विन्नं गतीनं अञ्जतरं गतिं वदामि:—'निर्यं वा तिरच्छानयोनिं वा'। इति खो पुण्ण सम्पज्जमानं कुक्कुरवतं कुक्कुरानं सह-व्यतं उपनेति, विपज्जमानं निरयं'ति'।

सन

को,

मेत्वा ोदिः

नीयं

दि

'वो

न्यत्तं

मेस-

पम्पि

विन्तं,

ानि-

र्ग ते

अरि

JUİ,

OU

वतं

वेत्तं

所

[३] एवं वुत्ते अचेलो सेनियो कुक्कुरवितको परोदि अस्सूनि पवत्तेसि। अथ खो भगवा पुण्णं कोळियपुत्तं गोवतिकं एतद'वोच :—'एतं खो ते अहं पुण्ण ना'लस्यं, अलं पुण्ण, तिइते'तं, मा मं एतं पुच्छी'ति'। 'ना'हं भन्ते एतं रोदामि यं मं भगवा एवमा'ह । अपि च मे इदं भन्ते कुकुरवतं दीघरत्तं समत्तं समादिण्णं । अयं भन्ते पुण्णो कोळियपुत्तो गोवतिको, तस्स तं गोवतं दीघरत्तं समत्तं समादिण्णं; तस्स का गति, को अभिसम्परायो'ति ?'। 'अलं सेनिय, तिइते'तं, मा मं एतं पुच्छी'ति' । दुतियम्पि खो ....पे०.... ततियम्पि खो अचेलो सेनियो कुक़ुरवितको भगवन्तं एतद'वोचं:-'अयं भन्ते पुण्णो ....पे०....अभिसम्परायो'ति ? । अद्धा खो ते अलं सेनिय न लभामि :-अलं सेनिय....पे०....एतं पुच्छी'ति, अपि च ते अहं ब्याकरिस्सामि । इध सेनिय एकच्चो गोवतं भावेति परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, गोसीलं भावेति....पे०.... गोचित्तं भावेति....पे०....परिपुण्णं, गवाकप्पं भावेति परिपुण्णं अब्बोकिण्णं। सो गोवतं भावेत्वा....पे०....गोसीलं भावेत्वा....पे०....गोचित्तं भावेत्वा ....पे०....गवाकप्पं भावेत्वा परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, कायस्स भेदा परम्मरणा गुत्रं सहब्बतं उपपज्जति । सचे खो पन'स्स एवं दिष्टि होति :--'इमिना'हं सीलेन....पे०....मिच्छदिहि । मिच्छादिहिस्स खो अहं सेनिय....पे०.... तिरच्छानयोनि वा। इति खो सेनिय सम्पज्जमानं गोवतं गुन्नं सहब्यतं उपनेति, विपज्जमानं निरयं'ति'।

[ १ ] एवं वृत्ते पुण्णो कोळियपुत्तो गोवितको परोदि अस्सूनि पवत्तेसि । अथ खो भगवा अचेठं सेनियं कुक्कुरवितकं एतद'वोच :—
'एतं खो ते अहं सेनिय ना'ठाथं, अठं सेनिय, तिडेते'तं, मा मं एतं
पुच्छी'ति' । ना'हं भन्ते एतं रोदामि यं मं भगवा एवमा'ह । अपि च
मे'दं भन्ते गोवतं दीघरत्तं समत्तं समादिण्णं । एवं पसन्तो अहं भन्ते
भगवित :—'पहोति भगवा तथा धम्मं देसेतुं यथा अहञ्चेव इमं गोवतं
पजहेय्यं, अयञ्च अचेठो सेनियो कुक्कुरवितको तं कुक्करवतं पजहेय्या'ति'।
'तेन हि पुण्ण सुणाहि, साधुकं मनसिकरोहि, भासिस्सामी'ति'। 'एवं
भन्ते'ति खो पुण्णो कोळियपुत्तो गोवितको भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा
एतद'वोच :—

[५] "चतारि'मानि पुण्ण कम्मानि मया सयं अभिज्ञा सिच्छि-कत्वा पवेदितानि । कतमानि चत्तारि १:— अध्य पुण्ण कम्मं कण्हं कण्हविपाकं, अध्य पुण्ण कम्मं सुकं सुक्कविपाकं, अध्य पुण्ण कम्मं कण्ह-सुकं कण्हसुक्कविपाकं, अध्य पुण्ण कम्मं अकण्हं असुकं अकण्हासुक्क-विपाकं कम्मं कम्मक्खयाय संवत्तति ।

[६] "कतमश्च पुण्ण कम्मं कण्हं कण्हिवपाकं ?। इध पुण्ण एकच्चो सन्याबज्झं कायसङ्खारं अभिसङ्खरोति, सन्याबज्झं वचीसङ्खारं अभिसङ्खरोति, सन्याबज्झं कायसङ्खारं अभिसङ्खरित्वा सन्याबज्झं कायसङ्खारं अभिसङ्खरित्वा सन्याबज्झं वचीसङ्खारं अभिसङ्खरित्वा सन्याबज्झं मनोसङ्खारं अभिसङ्खरित्वा सन्याबज्झं लोकं उपपन्नं समानं सन्याबज्झां लोकं उपपन्नं समानं सन्याबज्झां फरसा फुर्सान्ति । सो सन्याबज्झोहि फरसेहि पुढ़ो समानो सन्याबज्झां वेदनं वेदिति एकन्तदुक्खं, सेय्यथा'पि सत्ता नेरियका । इति खो पुण्ण भूता भूतस्स उपपत्ति होति, यं करोति तेन उपपज्जित,

उपपन्नमेनं फस्सा फुसन्ति । एवम्प'हं पुण्ण 'कम्मदायादा सत्ता'ति बदामि। इदं बुच्चिति पुण्ण कम्मं कण्हं कण्हविपाकं ।

रतं

न्ते

वतं

एवं

वा

河市

ह-

Ŕ-

नो

1

[७] "कतमञ्च पुण्ण कम्मं सुकं सुक्कविपाकं ?। इध पुण्ण एकचो अब्यावज्झं कायसङ्कारं अभिसङ्करोति अब्यावज्झं कायसङ्कारं अभिसङ्करोति, सो अब्यावज्झं कायसङ्करं अभिसङ्करोति, सो अब्यावज्झं कायसङ्करं अभिसङ्करिता अब्यावज्झं वचीसङ्कारं अभिसङ्करिता अब्यावज्झं वचीसङ्कारं अभिसङ्करिता अब्यावज्झं लोकं उपपन्नं समानं अब्यावज्झं लोकं उपपन्नं समानं अब्यावज्झा फरसा फुर्सान्ति । सो अब्यावज्झेहि फर्सोहि पुढ़ो समानो अब्यावज्झं वेदनं वेदिति एकन्तसुखं, सेय्यथा'पि देवा सुभाकिण्णा । इति खो पुण्ण भूता भूतस्स उपपत्ति होति, यं करोति तेन उपपज्जति, उपपन्नमेनं फरसा फुर्सान्ति । एक्प्प'हं पुण्ण 'कम्मदायादा सत्ता'ति वदामि । इदं वृच्चित पुण्ण कम्मं सुकं सुक्कविपाकं ।

[८] "कतमश्च पुण्ण कम्मं कण्हसुकं कण्हसुकविपाकं ?। इघ पुण्ण एकच्चो सन्यावज्झिम्प अन्यावज्झिम्प कायसङ्क्षारं अभि-सङ्क्षरोति, सन्यावज्झिम्प अन्यावज्झिम्प वचीसङ्करं अभिसङ्करोति, सन्यावज्झिम्प मनोसङ्कारं अभिसङ्करोति। सो सन्यावज्झिम्प अन्यावज्झिम्प कायसङ्क्षारं अभिसङ्करोति। सो सन्यावज्झिम्प अन्यावज्झिम्प कायसङ्क्षारं अभिसङ्करित्वा सन्यावज्झिम्प अन्यावज्झिम्प वेदनं वेदेति वोकिण्णं सुखदुक्खं, सेय्यथा'पि मनुस्सा एकाचे च देवा एकचे च विनिपा-

तिका। इति खो पुण्ण भूता भूतस्स उपपत्ति होति, यं करोति तेन उप-पज्जति, उपपन्नमेनं फरसा फुसन्ति। एवम्प'हं पुण्ण 'कम्मदायादा सत्ता'ति वदामि। इदं वृच्चति पुण्ण कम्मं कण्हसुकं कण्हसुक्व-विपाकं।

[९] "कतमश्च पुण्ण कम्मं अकण्हं असुकं अकण्हासुक्कविपाकं कम्मं कम्मक्खयाय संवत्तति : —'तत्र पुण्ण यिन'दं कम्मं कण्हं कण्हिवपाकं तस्स पहानाय या चेतना, यिन्प'दं कम्मं सुकं सुक्कविपाकं तस्स पहानाय या चेतना, यिन्प'दं कम्मं कण्हसुकं कण्हसुक्कविपाकं तस्स पहानाय या चेतना, इदं वुच्चिति पुण्ण कम्मं अकण्हं असुकं अकण्हासुक्कविपाकं कम्मं कम्मक्खयाय संवत्ति। इमानि खो पुण्ण चत्तारि कम्मानि मया सयं अभिञ्जा सिच्छकत्वा पवेदितानी'ति '।

[१०] एवं वृत्ते पुण्णो कोळियपुत्तो गोवतिको भगवन्तं एतद'वोच :—
'अभिक्कन्तं भन्ते, अभिक्कतं भन्ते। सेय्यथापि भन्ते निक्कृज्जितं....पे०....
(५४:२४) उपासकं मं भगवा धारेतु अज्जनगो पाणुपेतं सरणगतं'ति'। अचेळो पन सेनियो कुक्कुरवितको भगवन्तं एतद'वोच :—'अभिक्कन्तं भन्तं, अभिक्कनां भन्ते, सेय्यथा'पि भन्ते निकुज्जितं....पे०.....भिक्खुसङ्घञ्च। लभेय्या'हं भन्ते भगवतो सन्तिके पञ्चज्ञं लभेय्यं उपसम्पदं'ति। यो खो सेनिय अञ्जतिश्वियपुत्वो इमिर्सम धम्मविनये आकङ्कृति पञ्चजं आकङ्कृति उपसम्पदं सो चत्तारो मासे परिवसित, चतुन्नं मासानं अच्चयेन आरद्धिता भिक्खू पञ्चाजेन्ति उपसम्पदंनित भिक्खुभावाय। अपि च मे'त्य पुग्गलो वेमत्तता विदिता'ति। सचे भन्ते अञ्जतिश्वियपुत्वा इमिर्सम धम्मविनये आकङ्कृत्ता पञ्चजं आकङ्कृत्ता उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुनं मासानं अच्चयेन आरद्धिता पञ्चजं आकङ्कृत्ता उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुनं मासानं अच्चयेन आरद्धिता भिक्खु भावाय,

' अहं चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्नं मं वस्सानं अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पट्याजेन्तु उपसम्पादेन्तु भिक्खुभावाया'ति' ।

[११] अलत्थ खो अचेलो सेनियो कुक्कुरवितको भगवतो सन्तिके पब्बजं अलत्थ उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नो खो पना'यस्मा सेनियो एको वूपकट्ठो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो न चिरस्सेव यस्स'त्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं ब्रम्हचरियपरियोसानं दिद्वेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि :— 'खीणा जाति, बुसितं ब्रम्हचरियं, कतं करणीयं, ना'परं इत्यत्ताया'ति अब्भ-ञ्जासि । अञ्जतरो खो पना'यस्मा सेनियो अरहतं अहोसी'ति "।

h

ħ

H

**[**-

## कुकुरवतिकसुत्तन्तं सत्तमं।

46

### [८. अभयराजकुमारसुत्तं]

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरित वेळवने करुन्द-किनवापे। अथ खो अभयो राजकुमारो येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा निगण्ठं नाटपुत्तं अभिवादेवा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिनं खो अभयं राजकुमारं निगण्ठो नाटपुत्तो एतद'वोच:—'पहि त्वं राजकुमारो, समणस्म गोतमस्स वादं आरोपेहि, एवं ते कल्याणो कित्तिसदो अञ्भुगगञ्छि'ति।:—'अभयेन राजकुमारेन समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महानुभावस्स वादो आरोपितो'ति'। 'यथा कथं पना'हं भन्ते समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्म एवं महानुभावस्स वादं आरोपे-स्सामी'ति?। 'एहि त्वं राजकुमार येन समणो गोतमो तेनु'पसङ्कम-

उपसङ्कमित्वा समणं गोतमं एवं वदेहि:- भासेय्य नु, खो भन्ते तथागतो तं बाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा'ति ? । सचे ते समणो गोतमो एवं पुट्टो एवं व्याकरोति:- भासेय्य राजकुमार, तथागतो तं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा'ति, तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि :→'अथ किञ्चरहि ते भन्ते पुथुज्जनेन नानाकरणं ? पुथुज्जनो पि हि तं वाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा 'ति' ? । सचे पन ते समणो गोतमो एवं व्याकरोति :- 'न राजकुमार, तथागतो तं वाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पय्या अमनापा'ति, तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि :--'अथ किश्चरिह ते भन्ते देवदत्तो ब्याकतो, आपायिको देवदत्तो, नेरियको देवदत्तो, कप्पट्टो देवदत्तो, अतेकिच्छो देवदत्तो 'ति, ताय च पन ते वाचाय देवदत्तो कुपितो अहोसि अनत्तमनो'ति' ? । इमं खो ते राजकुमार समणो गोतमो उभतोकोटिकं पञ्हं पुड़ो समानो नेव सक्खीति उग्गिलितुं नेव सक्खीति ओगिलितुं। सेय्यथा'पि नाम पुरिसस्स अयोसिङ्घाटकं कण्ठे विलग्गं, सो नेव सक्कणेय्य उग्गिलितुं नेव सक्कणेय्य ओगिलितुं एवमे'व खो ते राजकुमार समणो गोतमो इमं उभतोकोटिकं पञ्हं पुढो समानो नेव सक्खीति उग्गिलितुं नेव सक्खीति ओगिलितुं'ति'।

[२] ' एवं भन्ते'ति खो अभयो राजकुमारो निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स पिटस्सुत्वा उद्दाया'सना निगण्ठं नाटपुत्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा येन भगवा तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नस्स खो अभयस्स राजकुमारस्स सुरियं ओळोकेत्वा एतद'- होसि:—' अकाळो खो अज्ञ भगवतो वादं आरोपेतुं, स्वे दाना'हं सके निवेसने भगवतो वादं आरोपेस्सामी'ति', भगवन्तं एतद'वोच:—' अधिवासेतु मे भन्ते भगवा स्वातनाय अत्तचतुत्थो भृत्तं'ति'। अधि-वासेसि भगवा तुण्हीभावेन। अथ खो अभयो राजकुमारो भगवतो

अधिवासनं विदित्वा उद्दाया'सना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा पक्कामि । अथ खो भगवा तस्स रत्तिया अच्चयेन पुव्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमा'दाय येन अभयस्स राजकुमारस्स निवेसनं तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि । अथ खो अभयो राजकुमारो भगवन्तं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । अथ खो अभयो राजकुमारो भगवन्तं भुत्तावि ओनीतपत्तपाणि अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि ।

[३] एकमन्तं निसिन्नो खो अभयो राजकुमारो भगवन्तं एतद'वोच :—
'भासेय्य नु खो भन्ते तथागतो तं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया
अमनापा'ति' । 'न खो'त्य राजकुमार एकंसेना'ति। एत्य भन्ते अनस्सुं
निगण्ठा'ति। 'किं पन त्वं राजकुमार एवं वदेसि :— 'एत्य भन्ते अनस्सुं
निगण्ठा'ति ?। 'इधा'हं भन्ते येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनु'पसङ्कर्मि उपसङ्कमित्वा निगण्ठं नाटपुत्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीिद् । एकमन्तं निसिन्नं
खो मं भन्ते निगण्ठो नाटपुत्तो एतद'वोच :— 'एहि वं राजकुमार समणस्स
गोतमस्स वादं आरोपेहि ....पे०....आरोपितो'ति। एवं वुत्ते अहं भन्ते
निगण्ठं नाटपुत्तं एतद'वोच :— 'यथाक्यं पना'हं भन्ते समणस्स
गोतमस्स....पे०....औगिलितुं'ति।

[ १ ] तेन खो पन समयेन दहरो कुमारो मन्दो उत्तानसेय्यको अभ-यस्स राजकुमारस्स अङ्के निसिन्नो होति। अथ खो भगवा अभयं राजकुमारं एतद'योच :—'तं किं मञ्जिस राजकुमार सच्चा'यं कुमारो तुय्हं वा पमादम-न्वाय धातिया वा पमादम'न्वाय कहं वा कठलं वा मुखे आहरेय्य, किन्ति नं करेय्यासी'ति ! । 'आहरेय्यस्सा'हं भन्ते । सचे अहं भन्ते न सक्कुणेय्यं आदिकेने'व आहत्तुं, वामेन हृथ्येन सीसं परिगाहेला दिक्खणेन हृत्येन वङ्क- कुंठि करित्वा सलोहितम्प आहरेय्यं '। तं किस्स हेतु १।' अत्थि मे भन्ते कुमारे अनुकम्पा'ति। 'एवमेव खो राजकुमार यं तथागतो वाचं जानाति अमूतं अतच्छं अनत्थसंहितं, सा च परेसं अप्पिया अमनापा, न तं तथागतो वाचं भासितः; यम्पि तथागतो वाचं जानाति भूतं तच्छं अनत्थसंहितं, सा च परेसं अप्पिया अमनापा, तिम्पि तथागतो वाचं न भासितः; यश्च खो तथागतो वाचं जानाति भूतं तच्छं अत्थसंहितं, सा च परेसं अप्पिया अमनापा, तत्र कालञ्जू तथागतो होति तस्सा वाचाय वेय्याकरणाय। यं तथागतो वाचं जानाति अभूतं अतच्छं अनत्थसंहितं, सा च परेसं पिया मनापा, न तं तथागतो वाचं भासितः; यम्पि तथागतो वाचं जानाति भूतं तच्छं अनत्थसंहितं, सा च परेसं पिया मनापा, तिम्पि तथागतो वाचं जानाति भूतं तच्छं अनत्थसंहितं, सा च परेसं पिया मनापा, तिम्पि तथागतो वाचं न भासितः; यश्च खो तथागतो वाचं जानाति भूतं तच्छं अत्थसंहितं, सा च परेसं पिया मनापा, तिम्पि तथागतो वाचं वाचाय वेय्याकरणाय'। 'तं किस्स हेतु १'। अत्थि राजकुमार तथागतस्स सत्तेसु अनुकम्पा'ति'।

[५] 'ये मे भन्ते खित्तयपण्डिता पि ब्राम्हणपण्डिता पि गहपितपण्डि-ता पि समणपण्डिता पि पञ्हं अभिसङ्खरित्वा तथागतं उपसङ्कमित्वा पुच्छिन्ति पुब्बे नु खो एतं भन्ते भगवतो चेतसो परिवितिक्कितं होति :—'ये मं उपसङ्क-मित्वा एवं पुच्छिरसन्ति, तेसा'हं एवं पुद्दो एवं ब्याकरिस्सामी'ति, उदाहु ठानसो व एतं तथागतं पिटभाती'ति' ?। 'तेन हि राजकुमार तञ्जेव एथ पिटपु-च्छिरसामि, यथा ते खमेय्य तथा नं ब्याकरेय्यासि। तं कि मञ्जिस राज-कुमार कुसलो त्वं रथस्स अङ्गपचङ्गानं'ति ?। 'एवं भन्ते, कुसलो अहं रथस्स अङ्गपचङ्गानं 'ति। 'तं कि मञ्जिस राजकुमार ये तं उपसकिमत्वा एवं पुच्छेय्युं :—'किं नाम इदं रथस्स अङ्गपचङ्गं'ति, पुब्बे व नु खो ते एतं चेतसो परिवितिक्कितं अस्स 'ये मं उपसकिमत्वा एवं पुच्छिरसन्ति तेसा'हं एवं ब्याकरिस्सामी'ति, उदाहु ठानसो ने'तं तं पटिभासेय्यासी'ति' १। 'अहं हि भन्ते रियको सञ्जातो कुसलो रथस्स अङ्गपचङ्गानं, सब्बानि मे रथस्स अङ्गपच्छानि सुनिदितानि, ठानसो ने'तं मं पटिभासेय्या'ति'। ' एवमेन खो राजकुमार ये ते खत्तियपण्डिता पि ब्राम्हणपण्डिता पि गहपितपण्डिता पि समणपण्डिता पञ्हं अभिसङ्खरित्वा तथागतं उपसङ्कामित्वा पुच्छन्ति, ठानसो ने'तं तथागतं पिटिभाति। तं किस्स हेतु १। सा हि राजकुमार तथागतस्स धम्मधातु सुप्पटिनिद्धा यस्सा धम्मधातुया सुप्पटिनिद्धत्ता ठानसो ने' तं तथागतं पिट-भाती'ति'।

ते

तं

मं

-

a

वं

[६] एवं वृत्ते अभयो राजकुमारो भगवन्तं एतद'वोच :—' अभिक्कन्तं भन्ते, अभिक्कन्तं भन्ते....ऐ०....(५४ २४) एवमेवं भगवता अनेकपरिया-येन धम्मो पकासितो । एसा'हं भन्ते भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मञ्च भिक्खु-सङ्ख्या । उपासकं मं भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणगतं'ति।"

## अभयराजकुमारसुत्तन्तं अहमं।

49

## [ ९ बहुवेदनीयसुत्तं ]

[१] एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरित जेतवने अनाथिपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो पश्चकङ्गो थपित येना'यस्मा उदायि तेनु' पसङ्कामि, उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं उदायिं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो पश्चकङ्गो थपित आयस्मन्तं उदायिं एतद'वोच :—'कित नु खो भन्ते उदायि वेदना बुत्ता भगव-ता'ति '। 'तिस्सो खो गहपित वेदना बुत्ता भगवता'ति :-सुखा वेदना,

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

दुक्ला वेदना, अदुक्लमसुखा वेदना। इमा खो गहपति तिस्सो वेदना वृत्ता भगवता'ति'। 'न खो भन्ते उदायि तिस्सो वेदना वृत्ता भगवता, द्वे वेदना वृत्ता भगवता सुखा वेदना, दुक्खा वेदना। या'यं भन्ते अदुक्खमसुखा वेदना, सन्तर्सि एसा पणीते सुखे वृत्ता भगवता'ति। दुतियम्पि खो आयस्मा उदायि पश्चङ्ग थपति एतद'वोचः—'न खो गहपति द्वे वेदना वृत्ता भगवता, तिस्सो वेदना वृत्ता भगवता...पे०....इमा खो गहपति तिस्सो वेदना वृत्ता भगवता'ति। दुतियम्पि खो पश्चकङ्गो थपति आयस्मनं उदायि एतद'वोचः—'न खो भन्ते उदायि तिस्सो वेदना वृत्ता भगवता'ति। तित्यम्पि खो पश्चकङ्गो थपति आयस्मनं उदायि पश्चकङ्गे थपति एतद'वोचः—न खो भगवता'ति '। तित्यम्पि खो आयस्मा उदायि पश्चकङ्गो थपति आयस्मनं उदायि एतद'वोचः—न खो ....पे०....इमा खो गहपति तिस्सो वेदना वृत्ता भगवता'ति। तित्यम्पि खो पश्चकङ्गो थपति आयस्मनं उदायि एतद'वोचः—न खो ....पे०....सुखे वृत्ता भगवता'ति। ने'व खो असिक्ख आयस्मा उदायि पश्चकङ्गं थपति सञ्जापेतुं न पना'-सिक्ख पश्चकङ्गो थपति आयस्मनं उदायि पश्चकङ्गो थपति सञ्जापेतुं न पना'-सिक्ख पश्चकङ्गो थपति आयस्मनं उदायि सञ्जापेतुं ।

f

f

H

बु

न

अ

अ

उ

तर

[२] अस्सोसि खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो उदायिस्स पश्चकङ्गन थपितना सिंद्ध इमं कथासल्लापं। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अमिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं असिन्नो खो आयस्मा आनन्दो यावतको अहोसि आयस्मन्तो उदायिस्स पश्चकङ्गेन थपितना सिंद्धं कथासल्लापो तं सब्बं भगवतो आरोचेसि। एवं बुत्ते भगवा आयस्मन्तं आनन्दं एतद'वोचः—'सन्तं येव खो आनन्द पिरयायं पश्चकङ्गो थपित उदायिस्स ना'ब्भनुमोदि, सन्तं येव च पन पिरयायं उदायि पश्चकङ्गस्स थपितस्स ना'ब्भनुमोदि। द्वेपि' आनन्द वेदना बुत्ता मया परियायेन, पश्चिप वेदना बुत्ता मया परियायेन, पश्चिप वेदना बुत्ता मया परियायेन,

अद्वारस पि वेदना वृत्ता मया परियायेन, छात्तंसा'पि वेदना वृत्ता मया परियायेन, अद्वसतं वेदनासतिम्प वृत्तं मया परियायेन। एवं परियायदेसितो खो आनन्द मया धम्मो । एवं परियायदेसिते खो आनन्द मया धम्मो ये अञ्जमञ्जस्स सुभासितं सुल्लितं न समनुजानिस्सन्ति न समनुमिञ्जस्सन्ति न समनुमोदिस्सन्ति तेसमे'तं पाटिकङ्क्षं :—'भण्डनजाता कल्ल्हजाता विवादापना अञ्जमञ्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विह्यिस्सन्ति '। एवं परियायदेसितो खो आनन्द मया धम्मो । एवं परियायदेसिते खो आनन्द मया धम्मे ये अञ्जमञ्जस्स सुभासितं सुल्लितं समनुजानिस्सन्ति समनुमञ्जिस्सन्ति समनुमो-दिस्सन्ति तेसमें'तं पाटिकङ्क्षं :—'समगा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरो-दक्षीभूता अञ्जमञ्जं पियचक्खृहि सम्पस्सन्ता विह्यिस्सन्ति '।

[३] "पञ्च खो इमे आनन्द कामगुणा। कतमे पञ्च ?:-चक्खु-विञ्जेय्या रूपा इद्दा कन्ता मनापा पियरूपा काम्प्रसंहिता रजनीया; सोतविञ्जेय्या सदा....पे०.... घानविञ्जेय्या गन्धा...पे०.... जिव्हाविञ्जेय्या रसा....पे०.... कायविञ्जेय्या फोद्दब्या इद्दा कन्ता मनापा पियरूपा काम्प्रसंहिता रजनीया। इमे खो आनन्द पञ्च कामगुणा। यं खो आनन्द इमे पञ्च कामगुणे पिटच उप्पज्जित सुखं सोमनस्सं, इदं वुचिति कामसुखं।

[8] "यो खो आनन्द एवं वदेय्य:—'एतपरमं सत्ता सुखं सोम-नस्तं पटिसंवेदेन्ती'ति, इदम'स्स ना'नुजानामि। तं किस्स हेतु?। अत्या'-नन्द एतम्हा सुखा अञ्ञं सुखं अभिकन्ततरश्च पणीततरश्च।कतमञ्च आनन्द एतम्हा सुखा अञ्ञं सुखं अभिकन्ततरश्च पणीततरश्च?:—' इध आनन्द भिक्खु विविच्चेव कामेहि....पे०....(५१.१८) पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति। इदं खो आनन्द एतम्हा सुखा अञ्ञं सुखं अभिकन्त-तरश्च पणीततरश्च।

ना

ना,

न्ते

1

ति

頁-

न्तं

त्ता

स्मा

ाति

य-

ते ।

Π<sup>7</sup>-

द्गेन

गवा

न्तो

से।

न्द

पन

ना

पि

न,

[५] "यो खो आनन्द एवं वदेय्य :—'एतपरमं सत्ता सुखं सोमनस्तं पिट-संवेदेन्ती'ति, इदम'स्स ना'नुजानामि । तं किस्स हेतु ? । अत्या'नन्द एतम्हा सुखा अञ्जं सुखं अभिकन्तरञ्च पणीततरञ्च । कतमञ्च आनन्द एतम्हा सुखा अञ्जं सुखं अभिकन्तरञ्च पणीततरञ्च ? :—' इघ आनन्द भिक्खु वितक्कविचारानं वूपसमा....पे०....( ५१ '१८ ) दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरित । इदं खो आनन्द एतम्हा सुखा अञ्जं सुखं अभिकन्ततरञ्च पणीततरञ्च।

1

Ŧ

q

6

Q

4

तः

अ

भ

यत

[६] "यो खो आनन्द एवं वदेय्यः—' एतपरमं....पे०....पणी-ततरञ्च :—'इध आनन्द भिक्खु पीतिया च विरागा....पे०....(५१.१८) तियं झानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं खो आनन्द एतम्हा सुखा अञ्जं सुखं अभिक्कन्ततरञ्च पणीततरञ्च।

[७] "यो खो आनन्द एवं वदेय्यः—' एतपरमं....पे०....पणी-ततरञ्चः—'इघ आनन्द भिक्खु सुखस्स च पहाना....पे०....(५१'१८) चतुत्यं झानं उपसम्पज्ज विहरित । इदं खो आनन्द एतम्हा सुखा अञ्जं मुखं अभिक्कन्ततरञ्च पणीततरञ्च ।

[८] "यो खो आनन्द एवं वदेय्य:—एतपरमं....पे०....पणीत-तरख्च:—'इध आनन्द भिक्खु सञ्चसो रूपसञ्जानं समितिक्कमा....पे०.... (५२.९) आकासानश्चायतनं उपसम्पज्ज विहरित ॥ इदं खो आनन्द एतम्हा सुखा अञ्जं सुखं अभिक्कन्ततरख्च पणीततरख्च ।

[९] "यो खो आनन्द एवं वदेय्यः—' एतपरमं....पे०....पणीततः अ रख्चः—'इध आनन्द भिक्खु सब्बसो आकासानञ्चायतनं समितिक्कम्म 'अनन्तं विञ्ञाणं'ति विञ्ञाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । इदं खो आनन्द एतम्हा सुखा अञ्ञं सुखं अभिकक्ततरुद्ध पणीततरुद्ध । [१०] ''यो खो आनन्द एवं वदेय्यः—' एतपरमं....पे०....पणीतत-रश्च :—' इघ आनन्द भिक्खु सन्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समितिक्कम्म 'न'त्थि किञ्ची'ति आकिश्चञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति। इदं खो आनन्द एतम्हा सुखा अञ्जं सुखं अभिक्कन्ततरञ्च पणीततरञ्च।

2-

म्हा

म्हा सबु

ज

स्त्र

गी-

()

खा

गी-

()

ग़्ा

ीत-

नन्द

नन्तं नन्द [११] "यो खो आनन्द एवं वदेय्यः—'एतपरमं….पे०....पणीतत-रखः—'इघ आनन्द भिक्खु सञ्ज्ञसो आकिञ्चञ्जायतनं समितिकम्म नेव-सञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरित । इदं सो आनन्द एतम्हा सुखा अञ्जं सुखं अभिकन्ततरञ्च पणीततरञ्च ।

[१२] '' यो खो आनन्द एवं वदेय्यं :—' एतपरमं....पे०....
पणीततरञ्च :—' इध आनन्द भिक्खु सन्त्रसो नेवसञ्जानासञ्जायतनं समतिकम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति । इदं खो आनन्द
एतम्हा सुखा अञ्जं सुखं अभिकन्ततरञ्च पणीततरञ्च ।

[१३] ''ठानं खो पने'तं आनन्द विज्ञिति, यं अञ्जितित्थया परिज्ञाजका एवं वदेय्युं:—' सञ्जावेदियतिनिरोधं समणो गोतमो आह, तश्च सुखिंस पञ्जापेति, तिय'दं किं सु ? तियदं कथं सू'ति'। 'एवंवादिनो आनन्द अञ्जितित्थिया परिज्ञाजका एवम'स्सु वचनीया :—' न खो आदुसो भगवा सुखं येव वेदनं सन्धाय सुखिंस पञ्जापेति, अपि च आदुसो यत्थ सुखं उपल्ज्ञभिति यहिं यहिं तं तं तथागतो सुखिंस पञ्जापेती'ति"।

[ १४ ] इदम'वोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं ततः अभिनन्दी'ति।

बहुवेदनीयसुतन्तं नवमं

60

## [१० अपण्णकसुत्तं]

यिह

नि

ओ

इम

तेसं

नीः

सुव

अ

वाम

आ

सम

दिन

पारि

कुस

दुच

न ि

संवि

खो

मिन

' न

सन्त

अरह

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्घेन सिंद्धं येन साला नाम कोसलानं ब्राम्हणगामो तद'वसरि । अस्सोसुं खो सालेय्यका ब्राम्हणगहपतिका :-'समणो खलु भो गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पब्बजितो कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्घेन सिंद्र साठं अनुप्पत्तो । तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो :—'इति पि सो भगवा अरहं....पे०.... ( ५१.११ )....पे०....परिसुद्धं ब्रम्हचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं होती'ति'।

[२] अथ खो साळेय्यका ब्राम्हणगहपतिका येन भगवा तेनु'पसङ्कामिसु, उपसङ्कमित्वा अप्पेकचे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंस, अप्पेकचे भग-वता सिद्ध सम्मोदिस, सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसी-दिंसु, अप्पेकचे येन भगवा तेन अञ्जिटि पणामेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु, अप्पे-कचे भगवतो सन्तिके नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निसी।देंसु, अप्पेकचे तुण्ही-भूता एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्ने खो सालेय्यके ब्राम्हणगहपतिके भगवा एतद'वोच :-- अधि पन वो गहपतयो कोचि मनापो सथा यरिंम वो आकारवती सद्धा पटिलद्धा'ति' !। 'न' त्थि खो नो भने कोचि मनापो सत्था यिस्म नो आकारवती सद्धा पटिलद्धा'ति'। 'मनापं बी गहपतयो सत्थारं अलभन्तेहि अयं अपणाको धम्मो समादाय वत्तितब्बो। अपण्णको हि गहपतयो धम्मो समत्तो समादिण्णो सो वो भविस्सिति पोति दीघरत्तं हिताय सुखाय।'

[ ३ ] " कतमो च गहपतयो अपण्णको धम्मो ?। सन्ति गहपतयो एके समणनाम्हणा एवंवादिनो एवंदिहिनो :--- नित्थ दिन्नं, निर्

विद्वं, नित्य हुतं, नित्य सुकटदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, नित्य अयं लोको, नित्य परो लोको, नित्य माता, नित्य पिता, नित्य सत्ता ओपपातिका, निथ लोके समणत्राम्हणा सम्मग्गता सम्मापिटपना ये इमब्ब लोकं परश्व लोकं सयं अभिज्ञा सन्छिकत्वा पवेदेन्ती'ति'। तेसं येव खो गहपतयो समणत्राम्हणानं एके समणत्राम्हणा उज्जविपच-नीकवादा, ते एवमा'हंसु :—' अत्थि दिन्नं, अत्थि यिहं, अत्थि हुतं, अत्थि मुकटदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, अत्थि अयं लोको, अत्थि परो लोको, अत्य माता, अत्य पिता, अत्य सत्ता ओपपातिका, अत्य छोके समण-ब्राम्हणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना, ये इमञ्ज लोकं परञ्च लोकं सयं अभिञ्ञा सच्छिकात्वा पवेदेन्ती'ति'। तं कि मञ्ज्य गहपतयो, 'ननु 'मे समणत्राम्हणा अञ्ञमञ्ञस्स उजुविपचनीकवादा'ति ?'। ' एवं भन्ते '।

नो

मो

भो

ता

णो

पन

नसु,

मग-

सी-

प्पे-

ही-

तेके

त्था

भन्ते

i बो

ब्रो ।

[ ४ ] ''तत्र गहपतयो ये ते समणत्राम्हणा एवंत्रादिनो एवंदिष्टिनोः—'न'त्थि दिन्नं, नित्य यिष्टं ....पे०.... अभिज्ञा सिन्छिकत्वा पवेदेन्ती'ति' तेसमे'तं पाटिकह्नं :-- ' यं इदं कायसुचिरतं वचीसुचिरतं मनोसुचिरतं इमे तयो इसले धम्मे अभिनिवजेत्वा, यं इदं कायदु चरितं वचीदु चरितं मनो-दुचरितं इमे तयो अकुसले धम्मे समादाय वित्तसन्ति'। तं किस्स हेतु १। न हि ते भोन्तो समणवाम्हणा पस्सन्ति अकुसलानं धम्मानं आदीनवं ओकारं संकिलेसं, कुसलानं धम्मानं नेक्खम्मे आनिसंसं वोदानपक्खं। सन्तं येव खो पन परं छोकं 'न'त्थि परो छोको'ति'स्स दिहि होति। सा'स्स होति मिच्छादिहि। सन्तं येव खो पन परं लोकं 'न'त्य परो लोको'ति सङ्क-पित, स्वा'स्स होति मिच्छासङ्करणो। सन्तं येव खो पन परं छोकं 'न'िय परो लोको'ित वाचं भासति, सा'स्स होति मिच्छावाचा। सन्तं येव खो पन परं लोकं 'न'िय परो लोको'ित आह, ये ते नित अरहन्तो परलोकविदुनो तेसं अयं पचनीकं करोति। सन्तं येव खो

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

अ

q:

ह

q

व अ

खं

स

न

प

च

कु

4

q

पु

7

8 3

पन परं छोकं 'न'त्यि परो छोको'ति परं सञ्जपेति, सा'स्स होति असद्धम्मसञ्जिति । ताय च पन असद्धम्मसञ्जित्तया अत्तानु'कंसेति परं वम्भेति । इति पुब्बे व खो पन'स्स सुसील्यं पहीनं होति, दुस्सील्यं पच्चपिहतं; अयञ्च मिच्छादिहि मिच्छासङ्कष्पो मिच्छावाचा अरियानं पचनीकता असद्धम्मसञ्जित अत्तुकंसना परवम्भना । एवं सि'मे अनेके पापका अनुसला धम्मा सम्भवन्ति मिच्छादिहिपच्चया ।

[५] "तत्र गहपतयो विञ्च पुरिसो इति पटिसिश्चक्खितः — 'सचे खो न'त्थि परो छोको, एवं अयं भवं पुरिसपुग्गछो कायस्स भेदा सोत्थि अत्तानं करिस्सित, सचे खो अत्थि परो छोको एवं अयं भवं पुरिसपुग्गछो कायस्स भेदा परम्मरणा अपायं दुग्गितं विनिपातं निरयं उपपिष्किस्सिति । कामं खो पन मा'हु परो छोको, होतु नेसं भवतं समणबाम्हणानं सच्चं वचनं, अथ च पना'यं भवं पुरिसपुग्गछो दिद्दे व धम्मे विञ्जूनं गार्यहो :—'दुस्सीछो पुरिसपुग्गछो मिच्छादिद्दि निधिकवादो'ति । सचे खो अत्थे'व परो छोको एवं इमस्स भोतो पुरिसपुग्गछस्स उभयत्थ किल्गाहो, यञ्च दिद्दे व धम्मे विञ्जूनं गार्यहो, यञ्च कायस्स भेदा परम्मरणा अपायं दुग्गितं विनिपातं निरयं उपपिष्किस्सिति । एवम'स्सा'यं अपण्णको धम्मो दुस्समत्तो समादिण्णो एकंसं फरिला तिहति, रिञ्चित कुसरुं ठानं ।

[६] "तत्र गहपतयो ये ते समणत्राम्हणा एवंवादिनो एवंदिहिनो :— 'अत्थि दिन्नं, अत्थि यिष्टं ....पे०....अयं सच्छिकत्वा पवेदेन्ती'ति, तेसमे'तं पाटिकह्नं, :— 'यिन'दं कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं इमे तयो अकुसले धम्मे अभिनिवज्ञेत्वा यं इदं कायसुच्चरितं वचीसुचरितं मनोसुचरितं इमे तयो कुसले धम्मे समादाय वित्तस्सन्ति । तं किस हेतु ? । 'पस्सन्ति हि ते भोन्तो समणत्राम्हणा अकुसलानं धम्मानं आदीनवं ओकारं संकिलेसं, कुसलानं धम्मानं नेक्खम्मे अनिसंसं वोदान-पक्वं। सन्तं येव खो पन परं लोकं 'अश्य परो लोको'ति'स्स दिहि होति, सा'स्स होति सम्मादिहि। सन्तं येव खो पन परं लोकं 'अश्य परो लोको'ति सङ्गपिति, स्वा'स्स होति सम्मासङ्कर्णो। सन्तं येव खो पन परं लोकं 'अश्य परो लोको'ति वाचं भासति, सा'स्स होति सम्मावाचा। सन्तं येव खो पन परं लोकं 'अश्य परो लोको'ति आह, ये ते अरहन्तो परलोकविदुनो तेसं अयं न पचनीकं करोति। सन्तं येव खो पन परं लोकं 'अश्य परो लोको'ति परं सञ्जपेति, सा'स्स होति सद्भमसञ्जिति, ताय च पन सद्भमसञ्जित्तया नेव अत्तानु'कंसेति न परं वस्मेति। इति पुन्ने व खो पन'स्स दुस्सील्यं पहीनं होति, सुसील्यं पच्चपिति; अयञ्च सम्मादिहि सम्मासङ्कर्णो सम्मावाचा अरियानं अप-चनीकता सद्भमसञ्जित्त अनतुकंसना अपरवम्भना। एवं सि'मे अनेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति सम्मादिहिपचया।

त्यं

नं

के

नचे

िंथ

ालो

नामं

अध

लो

को ग्मे

पातं ज्जो

'ति,

रितं

रितं

तस

मान

[७] "तत्र गहपतयो विञ्जू पुरिसो इति पटिसिश्चिम्खित :—
'सचे खो 'अत्थि परो छोको ' एवम'यं भवं पुरिसपुग्गछो कायस्स भेदा
परम्मरणा सुगित सग्गं छोकं उपपि अस्तित । कामं खो पन मा'ह
परो छोको, होतु नेसं भवतं समणब्राम्हणानं सच्चं वचनं, अथ च पना'यं भवं
पुरिसपुग्गछो दिहे व धम्मे विञ्जूनं पासंसो :—'सीछवा पुरिसपुग्गछो
सम्मादिहि अत्थिकवादो'ति । सचे खो अत्थे'व परो छोको एवं इमस्स भोतो
पुरिसपुग्गछस्स उभयत्थ कटग्गहो, यञ्च दिहे व धम्मे विञ्जूनं पासंसो, यञ्च
कायस्स भेदा परम्मरणा सुगिति सग्गं छोकं उपपि अस्तिति । एवम'स्सा'यं
अपण्णको धम्मो सुसमत्तो समादिण्णो उभयंसं फरित्वा तिद्वति, रिश्चिति
अकुसरं ठानं ।

[८] " सन्ति गहपतयो एके समणबाम्हणा एवंवादिनो एवंदिहिनो:— ' करतो कारयतो छिन्दतो छेदापयतो पचतो पाचयतो सोचयतो किलमयतो फन्दतो फन्दापयतो पाणमितमापयतो अदिन्नं आदियतो सिंध छिन्दतो निछोपं हरतो एकागारिकं करोतो परिपन्थे तिइतो परदारं गच्छतो मुसा भणतो, करतो न करीयति पापं; खुरपरियन्तेन चे पि चकेन यो इमिस्सा पठविया पाणे एकमंसखळं एकमंसपुञ्जं करेय्य, निथ ततो-निदानं पापं, नित्य पापस्स आगमो; दिक्खिणञ्चे पि गङ्गाय तीरं गच्छेय्य हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तो पाचेन्तो, नित्थ ततोनिदानं पापं, निथ पापस्स आगमो; उत्तरञ्चे पि गङ्गाय तीरं गच्छेय्य ददन्तो दापेन्तो यजन्तो याजेन्तो, नित्थ ततोनिदानं पुञ्ञं, नित्थ पुञ्जस्स आगमो; दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्जेन नित्य पुञ्जं, नित्य पुञ्जस्स आगमो'ति'। तेसं येव खो गहपतयो समणत्राम्हणानं एके समणत्राम्हणा उजुविपचनीकवादा, ते एवमा'-हंसु :—' करतो कारयतो छिन्दतो छेदापयतो....पे०....एकमंसपुञ्जं करेय्य, अत्य ततोनिदानं पापं, अत्य पापस्स आगमो; दक्खिणञ्चे पि गङ्गाय तीरं ....पे०....अत्थि ततोनिदानं पापं, अत्थि पापस्स आगमो; उत्तरश्चे पि गङ्गाय तीरं गच्छेय्य ददन्तो दापेन्तो यजन्तो याजेन्तो, अत्थि ततोनिदानं पुञ्जं, अत्थि पुञ्जस्स आगमो; दानेन दमेन संयमेन सच्चवजीन अत्थि पुञ्जं, अत्थि पुञ्जस्स आगमो'ति'। तं किं मञ्जथ गहपतयो ननु' मे समणबाम्हणा अञ्ञमञ्ञस्स उजुविपचानीकवादा'ति'। 'एवं भन्ते '।

4

ते

£

F

f

f

Ŧ

9

8

f

B

[९] "तत्र गहपतयो ये ते समणत्राम्हणा एवंवादिनो एवंदिहिनो :— 'करतो कारयतो ....पे०.... निथ्य पुञ्जस्स आगमो'ति, तेसमे'तं पाटि-कङ्कं :—'यिम'दं कायसुचरितं वचीसुचरितं मनोसुचरितं इमे तयो कुसले धम्मे अभिनिवज्जेता यिम'दं कायदुचरितं वचीदुचरितं मनोदुचरितं इमे तयो अकुसले धम्मे समादाय वित्तस्सन्ति । तं किस्स हेतु १। न हि ते भोन्तो समणत्राम्हणा पस्सन्ति अकुसलानं धम्मानं आदीनवं ओकारं संकिलेसं, कुसलानं धम्मानं नेक्खम्मे आनिसंसं वोदान-पक्षं। सन्तं येव खो पन किरियं 'नित्य किरिया'ति'स्स दिष्टि होति, सा'स्स होति मिच्छादिटी। सन्तं येव खो पन किरियं 'नित्य किरिया'ति सङ्कप्पेति, स्वा'स्स होति मिच्छासङ्कप्पो। सन्तं येव खो पन किरियं 'नित्य किरिया'ति वाचं भासति, सा'स्स होति मिच्छावाचा।सन्तं येव खो पन किरियं 'नित्य किरिया'ति वाचं भासति, सा'स्स होति मिच्छावाचा।सन्तं येव खो पन किरियं 'नित्य किरिया'ति आह, ये ते अरहन्तो किरियवादा तेसम'यं पचनिकं करोति। सन्तं येव खो पन किरियं 'नित्य किरिया'ति परं सञ्जपित, सा'स्स होति असद्धम्मसञ्जित, ताय च पन असद्धम्मसञ्जित्या अत्तानु'कंसेति परं वम्भोति'। इति पुःचे'व खो पन'स्स सुसील्यं पहीनं होति, दुस्सील्यं पच्चपिकता असद्धम्मसञ्जित अनुक्कंसना परवम्भना। एवं सि'मे अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति मिच्छादिष्टिपचया।

ध

'n

न

1-

य्य

ġ,

तो

न

वो

1'-

٧,

ोरं पि

ानं

नं,

गा

ते

तं

9

[१०] ''तत्र गहपतयो विञ्जू पुरिसो इति पिटसिश्चिक्खितः— 'सचे खो नित्य किरिया' एवम'यं भवं पुरिसपुग्गलो कायस्स भेदा सोल्यि अत्तानं करिस्सिति; 'सचे खो अत्थि किरिया' एवम'यं भवं पुरिस-पुग्गलो कायस्स भेदा परम्मरणा अपायं दुग्गितं विनिपातं निरयं उपपि जिस्सिति । कामं खो पन मा'हु किरिया, होतु नेसं भवतं समणब्राम्हणानं सच्चं वचनं, अथ च पना'य भवं पुरिसपुग्गलो दिद्वे व धम्मे विञ्जूनं गारयहो :— 'दुस्सीलो पुरिसपुग्गलो मिच्छादिद्वि अकिरियवादो'ति । सचे खो अत्थे'व किरिया एवं इमस्स भोतो पुरिस्सपुग्गलस्स उभयत्थ किलगहो, यञ्च दिद्वे व धम्मे विञ्जूनं गारयहो, यञ्च कायस्स भेदा परम्मरणा अपायं दुग्गितं विनिपातं निरयं उपपिजिस्सिति । एवमस्सा'यं अपण्णको धम्मो दुस्समत्ते समादिण्णो एकंसं फरित्वा तिदृति, रिञ्चति कुसलं ठानं ।

[११] "तत्र गहपतयो ये ते समणत्राम्हणा एवंवादिनो एवं-दिद्विनो :- 'करतो कारयतो....पं०....अस्थि पुञ्जस्स आगमो'ति, तेस-मे'तं पाटिकङ्कं :--- 'यिम'दं कायदुचरितं वचीदुचरितं मनोदुचरितं इमे तयो अकुसले धम्मे अभिनिवजेला, यमि'दं कायसुचरितं वचीसुचरितं मनो-सुचरितं इमे तयो कुसले धम्मे समादाय वित्तस्सन्ति । तं किस्स हेतु ?। परसन्ति हि ते भोन्तो समणत्राम्हणा अकुसलानं धम्मानं आदीनवं ओकारं संकिलेसं, कुसलानं धम्मानं नेक्खम्मे आनिसंसं बोदानपक्खं। सन्तं येव खो पन किरियं 'अत्थि किरिया'ति'स्स दिहि होति, सा'रस होति समादिष्टिं । सन्तं येव खो पन 'अत्थि किरिया'ति सङ्कप्पेति, स्वा'स्स होति सम्मासङ्कृप्पो । येव खो पन किरियं 'अश्यि किरियां'ति वाचं भासति, सा'स्स होति सम्मावाचा। सन्तं येव खो पन किरियं ' अत्थि किरिया'ति आह, ये ते अरहन्तो किरियवादा तेसम'यं न पचनीकं करोति । सन्तं येव खो पन किरियं ' अधि किरिया'ति परं सञ्जपेति' सा'स्स होति सद्धम्मसञ्जित, ताय च पन सद्धम्मसञ्ञत्तिया नेव अत्तानु कंसेति न परं वस्मेति । इति पुच्चेत्र खो पन'स्स दुस्सीह्यं पहीनं होति, सुसील्यं पच्चपद्वितं; अयश्र सम्मादिष्टि सम्मासङ्कपो सम्मावाचा अरियानं अपचनीकता सद्धम्मसञ्जित अनतुकंसना अपरवम्भना। एवं सि'मे अनेके कुसला धम्मा सम्भवित ( सम्मादिद्रिपच्चया।

[ १२ ] '' तत्र गहपतयो विञ्जू पुरिसो इति पटिसञ्चिक्खित :-' सचे खे अस्थि किरिया एवमयं भवं पुरिसपुग्गलो कायस्स भेदा परम्मरणा सुगर्ति सार्ग होकं उपपिक्तिस्ति । कामं खो पन मा'हु किरिया, होतु नेसं भवतं समण-ब्राम्हणानं सच्चं वचनं, अथ च पना'यं भवं पुरिसपुग्गहो दिद्दे धम्मे विञ्जूनं पासंसो:—' सीठवा पुरिसपुग्गहो समादिहि किरियवादो'ति । सचे खो अत्थे'व किरिया एवं इमस्स भो पुरिसपुग्गहस्स उभयत्थ कटग्गहो, यञ्च दिहे व धम्मे विञ्जूनं पासंसो, यञ्च कायस्स भेदा परम्मरणा सुगतिं सग्गं होकं उपपिक्तिस्ति । एवम'स्सा'यं अपण्णको धम्मो सुसम्मत्तो समादिण्णो उभयं फरित्वा तिहति, रिञ्चति अकुसलं ठानं ।

[१३] " सन्ति गहपतयो एके समणत्राम्हणा एवंत्रादिनो एवं--दिद्दिनो :—' नित्य हेतु, नित्य पच्चयो, सत्तानं संकिलेसाय, अहेतु अपचया सत्ता संकिलिस्सन्ति; नित्य हेतु, नित्य पचयो, सत्तानं विसुद्भिया अहेतु अप्पचया सत्ता विसुज्झन्ति; नित्य बलं, नित्य विरियं, नित्यः पुरिसत्थामो, नित्थ पुरिसपरक्कमो, सन्वे सत्ता सन्वे पाणा सन्वे भूता सन्वे जीवा अवसा अबला अविरिया नियतिसङ्गतिभावपरिणता छ'स्वे' वामि-जातिसु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ती'ति'। तेसं येव खो गहपतयो समण-त्राम्हणानं एके समणत्राम्हणा उजुविपचनीकवादा, ते एवमा'हंसु :—'अत्यि हेतु अत्थि, पचयो, सत्तानं संकिलेसाय, सहेतु सप्पचया सत्ता संकिलिस्सन्ति अत्यि हेतु, अत्यि पच्चयो, सत्तानं विसुद्धिया, सहेतु सप्पचया सत्ता विसुज्झन्ति; अत्य बलं, अत्य विरियं, अत्य पुरिसत्यामो अत्य पुरिसपरक्कमो, न सञ्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा अवसा अवला अविरिया नियतिसङ्गतिभावपरिणता छ'स्वेवाभिजातिसु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ती'ति'। तं किं मञ्जय गहपतयो ननु' मे समणत्राम्हणा अञ्जमञ्जस्स उजुनिपच-नीकवादा'ति ?'। ' एवं भन्ते '।

[१४] " तत्र गहपतयो ये ते समणबाम्हणा एवंवादिनो एवंदिहिनो :—

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

त्तो वं-

स-

नो-

? | \*|i

तं। ति,

ोति गह, खो

**न्तं** 

ति, इति

यश्च प्रति

ान्ति (

खो

सगां

'नित्य हेतु, नित्य पच्चयो ....पे० .... सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ती'ति, तेसमें तं पाटिकङ्कं :—' यिन'दं कायसुचिरतं ....पे० (१९) ..... वित्तस्सिन्ति । तं किस्स हेतु ?। न हि ते भोन्तो समणत्राम्हणा पस्सिन्त अकुसलानं धम्मानं आदीन्वं ओकारं संकिलेसं, कुसलानं धम्मानं नेक्खम्मे आनिसंसं वोदान्यक्खं। सन्तं येव खो पन हेतुं 'नित्य हेत्'ति'स्स दिष्टि होति, सा'स्स होति मिच्छादिहि । सन्तं येव खो पन हेतुं 'नित्य हेत्'ति' सङ्कप्पेति, स्वा'स्स होति मिच्छासङ्कप्पो । सन्तं येव खो पन हेतुं 'नित्य हेत्'ति चाचं भासिति, सा'स्स होति मिच्छावाचा । सन्तं येव खो पन हेतुं 'नित्य हेत्'ति आह, ये ते अरहन्तो हेतुवादा तेसम'यं पचनिकं करोति । सन्तं येव खो पन हेतुं 'नित्य हेत्'ति परं सञ्जपेति, सा'स्स होति असद्धम्मसञ्जित्त, ताय च पन असद्धम्मसञ्जित्तया अत्तानु'कंसेति परं वम्मेति'। इति पुञ्चे व खो पन'स्स सुसील्यं पहीनं होति, दुस्सील्यं पच्चपिटतं; अयञ्च मिछादिद्धि मिच्छासङ्कपो मिच्छावाचा अरियानं पचनीकता असद्धम्मसञ्जित अतुकंसना परवम्भना । एवं सि'मे अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति मिच्छादिद्धिपच्या ।

[१५] "तत्र गहपतयो विञ्जू पुरिसो इति पटिसिश्चिक्खित :— "सचे खो नित्य हेतु एवम'यं भवं पुरिसपुग्गलो कायस्स भेदा सोर्त्यि अत्तानं करिस्सिति। सचे खो अत्यि हेतु एवं अयं भवं पुरिसपुग्गलो कायस्स भेदा परम्मरणा अपायं दुग्गितं विनिपातं निरयं उपपि जिस्सिति। कामं खो पन मा'हु हेतु, होतु नेसं भवतं समणत्राम्हणानं सच्चं वचनं, अथ च पना'यं भवं पुरिसपुग्गलो दिहे'व धम्मे विञ्जूनं गारयहो:—'दुस्सीलो पुरिसपुग्गलो मिच्छादिहि अहेतुवादो'ति'। सचे खो अत्ये'व हेतु एवं इमस्स भोतो पुरिसपुग्गलस्स उभयत्य कलिग्गहो, यञ्च दिहे व धम्मे विञ्जूनं गारयहो, यञ्च कायस्स भेदा परम्मरणा अपायं

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

दुगाति विनिपातं निरयं उपपज्जिस्ति । एवमस्सा'यं अपण्णको धम्मोः दुस्समत्तो समादिण्णो एकंसं फरित्वा तिइति, रिष्चिति कुसलं ठानं ।

Ì-

₹-

#

ते,

ति

तुं

कं

स

ति

त्रं

ता

मा

दा

ायं

ातं वतं

मो

ो,

[ १६ ] " तत्र गहपतयो ये ते समणत्राम्हणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो :-'अत्य हेतु, अत्य पच्चयो....पे०....सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ती'ति', तेसमे'तं पाटिकह्वं :---'यं इदं कायदुचरितं वचीदुचरितं मनोदुचरितं इमे तयो अकुसले धमी अभिनिवज्जेत्वा यं इदं कायसुचिरतं वचीसुचिरतं मनोसुचिरतं इमे तयो कुसले धम्मे समादाय वित्तस्सन्ति । तं किस्स हेतु ?। परसन्ति हि ते भोन्तो समणत्राम्हणा अकुसलानं धम्मानं आदीनवं ओकारं संकिलेसं, कुसलानं धम्मानं नेक्खम्मे आनिसंसं वोदानपक्खं। सन्तं येवः खो पन हेतुं 'अत्थि हेत् 'ति'स्स दिष्टि होति, सा'स्स होति सम्मादिष्टि सन्तं येव खो पन हेतुं 'अत्थि हेत्'ति सङ्कप्पेति, स्वा'स्स होति सम्मासङ्कप्पो। सन्तं येव खो पन हेतुं 'अत्थि हेतू'ति वाचं भासति, सा'स्स होति सम्मादाचा । सन्तं येव खो पन हेतुं 'अत्थि हेत्'ित आह, 'ये ते अरहन्तो हेतुवादा तेसं अयं न पश्चनीकं करोति । सन्तं येव खो पन हेतुं 'अत्थि हेत्'ति परं सञ्जपेति, सा'स्स होति सद्भमसञ्जिति । ताय च पन सद्धम्मसञ्जत्तिया नेव अत्तानु कंसेति न परं वम्भेति । इति पुळ्वेवः खो पन'स्स दुस्सील्यं पहीनं होति, सुसील्यं पच्चपद्वितं; अयञ्च सम्मादिद्वि सम्मासङ्कप्पो सम्मावाचा अरियानं अपचनीकता सद्धम्मसञ्जत्ति अनतुकं-सना अपरवम्भना । एवं सिं'मे अनेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति सम्मादिहि-पचया।

[१७] "तत्र गहपतयो विञ्जू पुरिसो इति पटिसिश्चिक्खित :— 'सचे खो अत्थि हेतु एवम'यं भवं पुरिसपुग्गलो कायस्स भेदा परम्मरणा सुगात सम्गं लोकं उपपज्जिस्सित । कामं खो पन मा'हु हेतु, होतु नेसं भवतं समणब्राम्हणानं सचं वचनं, अथ च पना'यं भवं पुरिसपुग्गलो दिहे'व धम्मे विञ्जूनं पासंसो:—'सीलवा पुरिसपुग्गलो सम्मादिष्टि हेतुवादो'ति। सचे खो अत्थे'व हेतु एवं इमस्स भोतो पुरिसपुग्गलस्स उभयत्थ कटग्गहो, यञ्च दिहे व धम्मे विञ्जूनं पासंसो, यञ्च कायस्स भेदा परम्मरणा सुगति सगं लोकं उपपज्जिस्सति। एवं अस्सा'यं अपण्णको धम्मो सुसमत्तो समा-दिण्णो उभयंसं पारित्वा तिइति, रिञ्चति अकुसलं ठानं।

[१८] " सन्ति गहपतयो एके समणत्राम्हणा एवंवादिनो एवं दिष्टिनो:—' नित्य सब्बसो आरुप्पा'ति । तेसं येव खो गहपतयो समण त्राम्हणानं एके समणत्राम्हणा उज्जिपच्चनीकवादा, ते एवं आहंसु :— ' अत्थि सब्बसो आरुप्पा'ति'। 'तं किं मञ्जथ गहपतयो' ननु' मे समण— त्राम्हणा अञ्जमञ्जस्स उज्जिपच्चनीकवादा'ति '। ' एवं भन्ते '।

[१९] "तत्र गहपतयो विञ्जू पुरिसो इति पटिसिश्चिक्खित ः— 'ये खो ते भोन्तो समणब्राम्हणा एवंवादिनो एवंदिहिनो ः—' निध्य सम्बसो आरुप्पा'ति, इदं मे अदिहं; ये पि ते भोन्तो समणब्राम्हणा एवं-चादिनो एवंदिहिनो ः—' अत्थि सम्बसो आरुप्पा'ति', इदं मे अविदितं । अहञ्चेव खो अजानन्तो अपरसन्तो एकंसेन आदाय बोहरेय्यं :—' इदमेव सम्चं, मोघं अञ्जं'ति । न मे तं अरस पटिरूपं । ये खो ते भोन्तो समणब्राम्हणा एवंवादिनो एवंदिहिनो :—' न'त्थि सन्बसो आरुप्पा'ति । सचे तेसं भवतं समणब्राम्हणानं सम्चं वचनं, ठानं एतं विज्ञति :— 'ये ते देवा रूपिनो मनोमया अपण्णकं इमे तत्रूपपत्ति भविरस्ति; ये पन ते भोन्तो समणब्राम्हणा एवंवादिनो एवंदिहिनो :—' अत्थि सन्बसी आरुप्पा'ति, सचे तेसं भवतं समणब्राम्हणानं सम्चं वचनं, ठानमे'तं विज्ञतिः—' ये ते देवा अरुपिनो सञ्जामया अपण्णकं ' इमे तत्रूपपिति भविस्सिति । दिस्सन्ते खो पन ह्रपाधिकरणं दण्डादान—सत्थादान—कल्ह्— विगाह—विवाद—तुवंतुव—पेसुञ्ज—मुसाबादा, नित्थ खो पने'तं सञ्जसो अह्रपे'ति । सो इति पटिसङ्खाय रूपानं येव निश्चिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति ।

'वं

1

हो, पति

मा-

रवं-

मण

η-

ात्थि

एवं-

तं ।

इमेव

ोन्तो

ति।

बसो

मे'त

पत्ति

[२०] "सन्ति गहपतयो एके समणब्राम्हणा एवंवादिनो एवं-दिहिनो :-- 'नित्थ सञ्ज्ञसो भवनिरोधो'ति । तेसं येव खो गहपतयो समणन्नाम्हणानं एके समणन्नाम्हणा उज्जविपचनीकवादा, ते एवमा'हंसु :--- अत्थ सन्बसो भवनिरोधो'ति' । तं कि मञ्जथ गहपतयो ननु'मे समणत्राम्हणा अञ्जमञ्जस्स उजुविपचनीकवादा'ति ?। ' एवं मन्ते '। तत्र गहपतयो विञ्जू पुरिसो इति पटिसञ्चिक्खति:- ये खो ते भोन्तो समणत्राम्हणा एवंवादिनो एवंदिष्टिनो :- नित्थ सब्बसो भवनिरोधों 'ति, इदं मे अदिष्ठं; ये पि ते भोन्तो समणत्राम्हणा एवंवादिनो एवंदिहिनो :- 'अत्य सन्वसो भवनिरोधो'ति, इदं मे अविदितं । अहञ्चेत्र खो पन अजानन्तो अपस्सन्तो एकंसेन आदाय वोहरेय्यं :- ' इदमेव सर्चं, मोघं अञ्ञं'ति, न मेतं अस्स पटिरूपं।ये खो ते भोन्तो समणन्नाम्हणा प्वंवादिनो एवंदिहिनो:- नित्थ सन्बसो भवनिरोधो'ति। सचे तेसं भवतं समणत्राम्हणानं सचं वचनं, ठानमे'तं विज्ञति,:—'ये ते देवा अरूपिनो सञ्जामया अपण्णकं इमे तत्रुपपत्ति भविस्सति; ये पन ते भोन्तो समण-त्राम्हणा एवंवादिनो एवंदिष्ठिनो :- 'अत्थि सब्बसो भवनिरोघो'ति, सचे तेसं भवतं समणत्राम्हणानं, सचं वचनं, ठानमे'तं विज्जिति :—'यं दिहे व धम्मे परिनिब्बायिस्सामि । ये खो ते भोन्तो समणब्राम्हणा एवंवादिनो एवं-दिहिनो :- ' नित्य सब्बसो भवनिरोधो'ति, तेसम'यं दिहि सारागाय सन्तिके, संयोगाय सन्तिके, अभिनन्दनाय सन्तिके, अज्झोसानाय सन्तिके, उपा-

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

दानाय सन्तिके; ये पन ते भोन्तो समणब्राम्हणा एवंत्रादिनो एवंदिहिनो :-'अत्थि सब्बसो भवनिरोधो'ति, तेसम'यं दिही असारागाय सन्तिके, असंयोगाय सन्तिके, अनिमन्दनाय सन्तिके, अनज्झोसानाय सन्तिके, अनुपादानाय सन्तिके'ति'। सो इति पटिसङ्खाय भवानं येव निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति।

पक

उप

कल विह

हिव भग

निस्

खो

स्मन

वसे

सा

परि

राहु

खो

[२१] "चत्तारो'मे गहपतयो पुग्गठा सन्तो संविज्जमाना छोकार्समः— 'कतमे चत्तारो'? इध गहपतयो एकचो पुग्गठो अत्तंतपो होति....पे०.... [५१.४ यत्थयत्थ 'पेस्स' इति सद्दो आगतो, तत्थतत्थ 'गहपतयो' इति सद्दयोजना कातच्या ] अत्तना विहरति।

[२२]कतमो च गहपतयो पुग्गलो अत्तंतपो अत्तपितापनानु-योगमनुयुत्तो ? । इध गहपतयो एकचो पुग्गलो अचेलको होति....पे०.... [५१.८ ' मिक्खवे ' इति सद्दो बज्जेतब्बो, 'गहपतयो ' इति सद्दो ठपेतब्बो ] इति एवरूपं अनेक विहितं कायस्स आतापनपरित्तापनानुयोरामनुयुत्तो विहरित । अयं बुच्चिति गहपतयो पुग्गलो अत्तंतपो अत्तपरितापनानुयोग-मनुयुत्तो ।

[२३] कतमो च गहपतयो पुग्गलो परंतपो परपरितापनानु-योगमनुयुत्तो ?। इध गहपतयो एकच्चो पुग्गलो ओरब्भिको होति ....पे०.... [५१. ९-२१ सब्बमे'तं कन्दरकसुत्ते आगतनयेनेव वित्थारेतब्बं। 'मिक्सवे ' इति सद्दो बज्जेतब्बो 'गहपतयो ' इति सद्दो योजेतब्बो ] ब्रम्हभूतेन अत्तना विहरती'ति'।

[२४] एवं बुत्ते सालेय्यका ब्राम्हणगहपतिका भगवन्तं एतद'वोचुं :-'अभिक्कन्तं भो गोतम अभिङ्कन्तं भो गोतम।....पे०....(५४.२४) पकासितो । एते मयं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम धम्मञ्च भिक्खुसङ्घ । उपासके नो भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेते सरणगते'ति'।

के,

के.

वि

नु-

···

तो

ोग-

可能市

नदो

अपण्णकसुत्तन्तं दसमं। गहपतिवग्गो पठमो।

### [ भिक्खुवग्गो ] ६१

## [१ अम्बलिंडिकाराहुलोवादसुत्तं]

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरित वेळवने कलन्दकिनवापे। तेन खो पन समयेन आयरमा राहुलो अम्बलिहकायं विहरित। अथ खो भगवा सायण्हसमयं पिटसल्हाना वृद्धितो येन अम्बलिहका येन आयरमा राहुलो तेनु'पसङ्गमि। अद्दसा खो आयरमा राहुलो भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं, दिस्वान आसनं पञ्जापेसि उदकञ्च पादानं। निसीदि भगवा पञ्जते आसने, निसज्ज पादे पक्खालेसि। आयरमा पि खो रोहुलो भगवन्तं अभिवादेखा एकमन्तं निसीदि।

[२] अथ खो भगवा परित्तं उदकावसेसं उदकाधाने ठपेत्वा आय-सम्तं राहुलं आमन्तेसि:—' पस्सिस नो त्वं राहुल इमं परित्तं उदका-बसेसं उदकाधाने ठिपतं'ति' ?। ' एवं भन्ते'। ' एवं परित्तं खो राहुल तेसं सामञ्जं येसं न'त्थि सम्पजानमुसावादे लजा'ति। अथ खो भगवा तं परित्तं उदकावसेसं छड्डेत्वा आयस्मन्तं राहुलं आमन्तेसि:— ' पस्सिसि नो त्वं राहुल तं परित्तं उदकावसेसं छड्डितं'ति'। ? ' एवं भन्ते '। ' एवं छड्डितं खो राहुल तेसं सामञ्जं, येसं निध सम्पजानमुसावादे लजा'ति। अथ खो

Է CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

野

पच

का

कार

संव

दुक

बो

विप

तं

कम

परव

सुर्

पि

अहं

प्रव

कार जार

अत्

संव

त्वं

जां

त्त

संव

भगवा तं उदकाधानं निकुज्जित्वा आयस्मन्तं राहुलं आमन्तेसि :—' पस्सिसे नो त्वं राहुल इमं उदकाधानं निकुज्जितं'ति'। ' एवं भन्ते '। ' एवं निकु-जितं खो राहुल तेसं सामञ्जं, येसं निष्य सम्पजानमुसावादे लज्जा'ति। अथ खो भगवा तं उदकाधानं उक्कुज्जित्वा आयस्मन्तं राहुलं आमन्तेसि :— 'पस्सिसे नो त्वं राहुल इमं उदकाधानं रित्तं तुच्छं'ति'। 'एवं भन्ते'। ' एवं रित्तं तुच्छं खो राहुल तेसं सामञ्जं येसं निष्य सम्पजानमुसावादे लज्जा।

[३] "संख्यथा'पि राहुल रञ्जो नागो ईसादन्तो उद्यूळह्या'मिजातो सङ्गामायचरो, सो सङ्गामगतो पुरिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति, पच्छिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति, पच्छिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति, पच्छिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति, प्रच्छिमेन पि कायेन कम्मं करोति, पच्छिमेन पि कायेन कम्मं करोति, सीसेन पि कम्मं करोति, कण्णेहि पि कम्मं करोति, दन्तेहि पि कम्मं करोति, नङ्गुद्धेन पि कम्मं करोति, रक्खते'य सोण्डं। तथ हत्यारोहस्स एवं होति :—'अयं खो रञ्जो नागो ईसादन्तो उच्चूळ्ह्या'- मिजातो सङ्गामायचरो सङ्गामगतो पुरिमेहि....पे० .... रक्खते'य सोण्डं। अप-रिचत्तं खो रञ्जो नागस्स जीवितं'ति। यतो खो राहुल रञ्जो नागो ईसादन्तो उच्चूळ्ह्या'मिजातो सङ्गामायचरो सङ्गामगतो....पे० .... नङ्गुद्धेन'पि कम्मं करोति, सोण्डाय पि कम्मं करोति। तथ्य हत्यारोहस्स एवं होति :—'अयं खो रञ्जो नागो....पे० .... करोति। परिचत्तं खो रञ्जो नागस्स जीवितं, न'वि दानि किञ्चि रञ्जो नागस्स अकरणीयं'ति। एवमे'य खो राहुल यस्त कस्सचि सम्पजानमुसावादे न'त्य लज्जा ना'हंतस्स किञ्चि पापं अकरणीयं'ति वदामि। तस्मा'ति'ह ते राहुल 'हस्सा'पि न मुसा भणिस्सामी'ति एवं हि ते राहुल सिक्खित्वं।

[ ४ ] '' तं किं मञ्जासि राहुल, किम'त्थियो आदासो'ति'। 'पञ्चने क्खणत्थो भन्ते'ति। 'एवमेव खो राहुल पञ्चवेक्खित्वा पञ्चवेक्खित्वा कार्यने करमं कत्तव्बं, पचवेक्खिवा पचवेक्खिवा वाचाय करमं कत्तव्बं, पचवेक्खित्वा पचवेक्खिवा मनसा करमं कत्तव्वं।

**1**-

1

तं

ातो

मेहि

P

ति,

इं ।

ग्र'-

गप-

न्तो

<del>हम्मं</del>

अयं

'他

**ग्र**स

णी-

'la

इवे-

वेन

[५] '' यदे'व त्वं राहुल कायेन कम्मं कत्तुकामो होसि तदेव ते कायकम्मं पचवेकिखतब्वं :- 'यनु खो अहं इदं कायेन कम्मं कत्त-कामो इदं मे कायकम्मं अत्तव्यावाधाय पि संवत्तेय्य परव्याबाधाय पि संवत्तेय्य उभयव्याबाधाय पि संवत्तेय्य, अकुसलं इदं कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खविपाकं'ति । सचे त्वं राहुल **पच्चवेक्खमानो** एवं जानेय्यासि :—' यं बो अहं इदं कायेन कम्मं कत्तुकामो ....पे०.... दुक्खुद्रयं दुक्ख-बिपाकं'ति', एवरूपं ते राहुल कायेन कम्मं ससक्कं न करणीयं। सचे पन वं राहुल पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि :-'यं खो अहं इदं कायेन कमं कतुकामो इदं मे कायकम्मं ने'व'त्तव्याबाधाय संवत्तेय्य, न एव्याबाधाय संवत्तेय्य न उभयव्याबाधाय संवत्तेय्य, कुसलं इदं कायकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं'ति, **एवरूपं** ते राहुल **कायेन कम्मं करणीयं। करोन्तेन** पि ते राहुल कायेन कम्मं तदेव ते कायकम्मं पचवेक्खितब्यंः—' यन्नु खो अहं इदं कायेन कम्मं करोमि इदं मे कायकम्मं अत्तब्याबाधाय पि संवत्तित <sup>प्रव्याबाधाय</sup> पि संवत्ताति उभयन्याबाधाय पि संवत्ताति, अकुसलं इदं कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खविपाकं'ति । सचे त्वं राहुल प्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि:—' यं खो अहं इदं कायेन कम्मं करोमि इदं मे कायकम्मं अत्तन्याबाधाय पि संवत्तति परन्याबाधाय पि संवत्तति उभयन्याबाधाय पि संवत्तति, अकुसलं इदं कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खित्रपाकं ति, पिटसंहरेय्यासि लं राहुल एवरूपं कायकम्मं। सचे पन त्वं राहुल पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि 'यं खो अहं इदं कायेन कम्मं करोमि इदं मे कायकम्मं ने'व'-तन्याबाधाय संवत्तति, न परन्याबाधाय संवत्तति न उभयन्याबाधाय संवत्तति, कुसलं इदं कायकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं'ति, अनुपद्ज्जे-

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

य्यासि तं राहुल एवरूपं कायकम्मं। कत्वा पि ते राहुल कायेन कमां तदेव ते कायकमां पच्चवेक्खितब्वं :—' यनु खो अहं इदं कायेन कमां अकािंसं इदं मे कायकमां अत्तब्याबाधाय पि संवत्ति परव्याबाधाय पि संवत्ति उभय-व्याबाधाय पि संवत्ति, अकुसलं इदं कायकमां दुक्खुद्रयं दुक्खिवपाकं'ति। सचे त्वं राहुल पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि :—'यं खो अहं इदं कायेन कमां अकािंस इदं मे कायकमां अत्तब्याबाधाय पि संवत्ति....पे०....संवत्ति अकुसलं इदं कायकमां दुक्खुद्रयं दुक्खिवपाकं'ति, एवरूपं ते राहुल काय-कमां सन्थिर वा विञ्जूस वा सम्बन्हचािरसु देसेतब्बं विवरितब्बं उत्तानिकातब्बं, देसेत्वा विवरित्वा उत्तानिकत्वा आयितं संवरं आपिंकितब्बं। सचे पन वं राहुल पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि:—'यं खो अहं इदं कायेन कमां अकािंस इदं मे कायकमां ने'व'त्तब्याबाधाय संवत्ति न परव्याबाधाय संवत्ति न उभयव्याबाधाय संवत्ति, कुसलं इदं कायकमां सुखुद्रयं सुखविपाकं'ति, तेने'व त्वं राहुल पीतिपामुक्जेन विहरेय्यासि अहोरत्तानुसिक्खी कुसलेसु धम्मेसु।

[६] '' यदेव त्वं राहुल वाचाय कम्मं कत्तुकामो होसि तदेव ते वचीकम्मं पचवेक्खित्व्यं :—' यनु खो अहं इदं वाचाय कम्मं कत्तुकामो, इदं मे वचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि संवत्तेय्य, परव्यावाधाय पि संवत्तेय्य उभयव्यावाधाय पि संवत्तेय्य, अनुसलं इदं वचीकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खिविपाकं'ति। सचे त्वं राहुल पचवेक्खमानो एवं जानेय्यासि :—'' यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं कत्तुकामो ....पे०.... दुक्खुद्रयं दुक्खिविपाकं'ति, एवरूपं ते राहुल वाचाय कम्मं ससकं न करणीयं। सचे पन त्वं राहुल पचवेक्खमानो एवं जानेय्यासि :—' यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं कत्तुकामो इदं मे वचीकमं ने'व'त्तव्यावाधाय पि....पे०....न उभयव्यावाधाय संवत्तेय्य, कुसलं इदं वचीकम्मं सुखुद्रयं सुखिवपाकं'ति, एवरूपं ते राहुल वाचाय कम्मं

करणीयं। करोन्तेन पि ते राहुल वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकम्मं पचवेक्खित्ववं :- 'यनु खो अहं इदं वाचाय कम्मं करोमि इदं मे वचीकम्मं अत्तब्याबाधाय पि संवत्तति परव्याबाधाय पि संवत्तति उभयव्या-बाधाय पि संवत्तति, अकुसलं इदं वचीकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खविपाकं'ति। सचे त्वं राहुल पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि :- 'यं खो अहं इदं वाचारा कम्मं करोमि इदं मे वचीकम्मं....पे०....उभयब्याबाधाय पि संवत्तति, अकुसलं इदं वचीकस्मं दुक्खुद्रयं दुक्खविपाकं'ति, पटिसंहरेय्यासि लं राहुल एवरूपं वचीकरमं । सचे पन त्वं राहुल पचवेक्खमानो एवं जानेय्यासि :—' यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं करोमि इदं में वचीकम्मं ने'व अत्तब्याबा धाय ....पे०.... न उभयब्याबाधाय संवत्तति, कुसलं इदं वचीकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं'ति, अनुपद्ज्जेय्यासि त्वं राहुल एवरूपं श्चीकम्मं। कत्वा पि ते राहुल वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकम्मं पच्चवेक्खितब्बं :--'यनु खो अहं इदं वाचाय कम्मं अकासिं इदं मे वचीकम्मं अत्तब्याबा-धाय पि संवत्ति परव्याबाधाय पि संवत्ति उभयव्याबाधाय पि संवत्ति, अकुसळं इदं वचीकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खिवपाकं'ति। सचे त्वं राहुळ **पचवेक्खमानो** एवं जानेय्यासि :—'यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं अकासिं इदं में वचीकम्मं ....पे०.... उभयब्याबाधाय पि संवत्ति, अकुसलं इदं वचीकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खिवपाकं'ति, एवरूपं ते राहुल वचीकम्मं सत्थरि वा विञ्जूसु वा सब्रम्हचारिसु देसेतब्बं विवरितब्बं उत्तानि-कातव्बं, देसेत्वा विवरित्वा उत्तानिकत्वा आयितं संवरं आपज्जितब्बं। सचे पन त्वं राहुल पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि :- ' यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं अकासिं इदं मे बचीकम्मं ने'व'त्तब्याबाधाय ....पे०.... न उमय-ब्याबाधाय संवत्ति कुसलं इदं वचीकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं'ति, तेनेव लं गहुल पीतिपामुज्जेन विहरेय्यासि अहोरत्तानुसिक्खी कुसलेसु धम्मेसु ।

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

सें य-

q

भेन चि

य-

ब्बं, खं हम्मं

धाय दुद्रयं स्वी 🗅

व ते तमो, तमय-

'ति। ।चाय (हुल

एवं कमां इदं

**D** 

[७] "यदेव त्वं राहुल **मनसा कम्मं कत्तुकामो** होसि तदेव ते मनोकमां पचवेक्खितब्वं:—'यनु खो अहं इदं मनसा कमां कत्त्वामो इदं मे मनोकम्मं अत्तब्याबाधाय पि संवत्तेय्य परब्याबाधाय पि संवत्तेय्य उभयन्याबाधाय पि संवत्तेय्य, अकुसलं इदं मनोकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्ख-विपाकं'ति। सचे वं राहुल पच्चवेकखमानो एवं जानेथ्यासि :— 'यं खो अहं इदं मनसा कम्मं कत्तुकामो ....पे०.... दुक्खुद्र्यं दुक्खविपाकं'ति, एवरूपं ते राहुल मनसा कम्मं ससकं एवं जाने-करणीयं। सचे पन त्वं राहुल पच्चवेक्खमानो य्यासि :- 'यं खो अहं इदं मनसा कम्मं कत्तकामो इदं मे वचीकम्मं ने'व' त्तव्याबाधाय....पे०....न उभयब्याबाधाय संवत्तेय्य, कुसलं इदं मनोकमं सुखुद्रयं सुखिवपाकं'ति, एवरूपं ते राहुल मनसा कम्मं करणीयं। करी-न्तेन पि ते राहुल मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं प्रचविक्खतब्दं:-'यनु खो अहं इदं मनसाकम्मं करोमि, इदं मे मनोकम्मं अत्तब्याबाधाय पि संवत्तति परन्याबाधाय पि संवत्तति उभयन्याबाधाय पि संवत्तति, अकुस<sup>हं</sup> इदं मनोकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खिवपाकं'ति । सचे त्वं राहुल पच्चवेकखमानो एवं जानेय्यासि :-- ' यं खो अहं इदं मनसा कम्मं करोमि इदं मे भनी-कम्मं....पे०....उभयन्याबाधाय पि संवत्तति, अकुसलं इदं मनोकम्मं दुक्खु-द्रयं दुक्खविपाकं'ति, पटिसंहरेय्यासि त्वं राहुल एकरूपं मनोकम्मं। सचे पन त्वं राहुल पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि :—' यं खो अहं इदं मनसा कम्मं करोमि इदं मे मनोकम्मं ने'व अत्तब्याबाधाय....पे०....न उभय-ब्याबाधाय संवत्तति, कुसलं इदं मनोकम्मं सुखुद्रयं विपाकं'ति, अनुपदज्जेय्यासि त्वं राहुल एवरूपं मनोकम्मं । कत्वा पि ते राहुल मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं पच्चविक्खतब्बं :-'यनु खो अहं इदं मनसा कम्मं अकार्सि इदं मे मनोकम्मं अत्तब्या-

मो

य

**q**-

द्रयं

ने-

'a'

<del>ग्म</del>ां

रो-

ग्राय

सलं

ानो

ानो-

म्खु-

सचे

नसा

मय-

[ख-

या-

बाधाय पि संवत्ति परच्याबाधाय पि संवत्ति उभयच्याबाधाय पि संवत्ति, अकुसलं इदं मनोकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खिवपाकं'ति । सचे त्वं राहुल पचवे-क्खानो एवं जानेय्यासि :—' यं खो अहं इदं मनसा कम्मं अकासिं इदं में मनोकम्मं....पे०....उभयच्याबाधाय पि संवत्ति, अकुसलं इदं मनोक्कम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खिवपाकं'ति, एवरूपे ते राहुल मनोकम्मे अद्दियितव्वं हरायि-तव्वं जिगुच्छितव्वं, अद्दियत्वा हरायित्वा जिगुच्छित्वा आयितं संवरं आपिजितव्वं । सचे पन त्वं राहुल पचवेक्खमानो एवं जानेय्यासि :—' यं खो अहं इदं मनसा कम्मं अकासिं, इदं में मनोकम्मं ने'व'त्तव्याबाधाय संवत्ति न परच्याबाधाय संवत्ति न उभयच्याबाधाय संवत्ति कुसलं इदं मनोकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं'ति, तेने'व त्वं राहुल पीतिपामुज्जेन विहरेय्यासि अहोरत्तानुसिक्खी कुसलेसु धम्मेसु ।

[८] ''ये हि केचि राहुल अतीतम'द्भानं समणा वा ब्राम्हणा वा कायकम्मं परिसोधेसुं, वचीकम्मं परिसोधेसुं, मनोकम्मं परिसोधेसुं, सब्बे ते एवमेव पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा कायकम्मं परिसोधेसुं, पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा वचीकम्मं परिसोधेसुं, पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा मनोकम्मं परिसोधेसुं। ये हि पि केचि राहुल अनागतम'द्भानं समणा वा ब्राम्हणा वा परिसोधेस्सान्त वचीकम्मं परिसोधेस्सन्ति, मनोकम्मं परिसोधेन्त्सान्ति, सब्बे ते एवमेवं पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा कायकम्मं परिसोधेस्सन्ति, पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा वचीकम्मं परिसोधेस्सन्ति, पच्चवेक्खित्वा मनोकम्मं परिसोधेस्सन्ति, वचीकम्मं परिसोधेस्तिन्ति, वचीकम्मं परिसोधेन्ति, वच्चविक्खत्वा पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित

वेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा कायकम्मं परिसोधेस्साम, पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा वचीकम्मं परिसोधेस्साम, पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा मनोकम्मं परिसोधेस्सामा'ति एवं हि वो राहुल सिक्खितव्वं'ति"।

3

t

[९] इदम'वोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा राहुलो भगवतो भासितं अभिनन्दी'ति।

# अम्बलिहकाराहुलोवादसुत्तन्तं पठमं ।

#### ६२

## [२. महाराहुछोवादसुत्तं]

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरित जेतवने अनाथिपिण्डकस्सा'रामे। अथ खो भगवा पुञ्चण्हसमयं निवासेत्वा पत्त-वीवरमा'दाय साविध्यं पिण्डाय पाविसि। आयस्मा पि खो राहुलो पुञ्चण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय भगवन्तं पिहितो पिहितो अनुविध्य । अथ खो भगवा अपलोकेत्वा आयस्मन्तं राहुलं आमन्तिसि:—'यं किञ्चि राहुल रूपं अतीता'नागतपच्चपन्नं अञ्झत्तं वा बहिद्धा वा, ओळारिकं वा सुखुमं वा, हीनं वा पणीतं वा, यं दूरे सन्तिके वा, सञ्जं रूपं 'ने'तं मम, ने'सो'हमस्मि, न मे'सो अत्ता'ति एवमे'तं यथाभूतं सम्मप्यञ्जाय दह्रव्वं'ति'। 'रूपमे'व नु खो भगवा, रूपमे'व नु खो सुगता'ति?। रूपिंग राहुल, वेदनापि राहुल, सञ्जा पि राहुल, सङ्खारा पि राहुल, विञ्जाणिम्प राहुला'ति'।

[२] अथ खो आयस्मा राहुलो 'को'नु अज्ज भगवता सम्मुखा ओवादेन ओवदितो गामं पिण्डाय पविसिस्सती'ति ततो पटिनिवत्तित्वा अञ्जतरास्मं रूक्खम् ने निसीदि, प्रहुद्धं आभुज्जित्वा उच्चं कायं पणिधाय परिमुखं सातिं उपदृपेत्वा । अद्दसा खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं राहुलं अञ्जतरिंस्म रुक्खम् ने निसिन्नं प्रहुद्धं आभुज्जित्वा उच्चं कायं पणिधाय परिमुखं सातिं उपदृपेत्वा; दिस्वान आयस्मन्तं राहुलं आमन्तिसि :—' आनापानसितं राहुलं भावनं भावेहि, आनापानसित राहुलं भाविता बहुलीकता महप्पला होति महानिसंसा'ति '। अथ खो आयस्मा राहुलो सायण्हसमयं पिटसल्लाना बुद्धितो येन भगवा तेनु'पसङ्किम, उपसङ्किमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा राहुलो भगवन्तं एतद'वोच :—' कथं भाविता नु खो भन्ते आनापानसित कथं बहुलीकता महप्पला होति महानिसंसा'ति ?'।

Ī-

तं

वने

त-

लो

नु-

यं

ळा-

ह्यं प-

13

ल,

खा चा [२] "यं किञ्चि राहुल अज्झत्तं पचतं कत्त्वळं खरिगतं उपादिण्णं, सेन्यथीदं, केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंस नहारु अही अहिमिञ्जा वक्कं हृदयं यक्कं किलोमकं पिहकं पप्पासं अन्तं अन्तगुणं उदिरयं करीसं, यं वा पन'ञ्ञम्पि किञ्चि अज्झत्तं पचतं कत्मखळं खरिगतं उपादिण्णं, अयं वुचिति राहुल अज्झत्तिका पठवीधातु। या चे'व खो पन अज्झत्तिका पठवीधातु या च बाहिरा पाठवीधातु पठवीधातुरेव एसा। तं अज्झत्तिका पठवीधातु या च बाहिरा पाठवीधातु पठवीधातुरेव एसा। तं ने'तं मम, ने'सो'हम'स्मि, न मे'सो अत्ता'ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्प-ञ्ञाय दृह्व । एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दिस्वा पठवीधातुया निब्बिन्दित, पठवीधातुया चित्तं विराजेति ।

[ ४ ] "कतमा च राहुल आपोधातु १ आपोधातु सिया अज्झत्तिका सिया बाहिरा। कतमा च राहुल अज्झत्तिका आपोधातु १ यं अञ्झत्तं पचत्तं आपो आपोगतं उपादिण्णं, सेय्यथी'दं, पित्तं सेम्हं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेळो सिङ्घाणिका लिसका मुत्तं, यं वा पन'ञ्जिस्प किश्चि अज्झत्तं पचतं आपो आपोगतं उपादिण्णं अयं वुचित राहुल अज्झत्तिका आपोधातु । या चे'व खो पन अज्झत्तिका आपोधातु, या च बाहिरा आपोधातु आपोधातुरेव एसा । तं ने'तं मम, ने'सो'हम'स्मि, न मे'सो अत्ता'ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दहुव्वं । एवमे'तं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दहुव्वं । एवमें विराजिति।

व

3

अ र्थ

ख

स

यं

ध

भा

[५] कतमा च राहुल तेजोधातु ? तेजोधातु सिया अज्झत्तिका सिया विहरा । कतमा च राहुल अज्झत्तिका तेजोधातु ? यं अज्झत्तं पच्चतं तेजो तेजोगतं उपादिण्णं, सेय्यथीदं, येन च सन्तण्पति येन च जिरियति येन च परिडयहित येन च असितपीतखायितसायितं सम्मा परिणामं गच्छति, यं वा पन'ञ्जिप किश्चि अज्झत्तं पचतं तेजो तेजोगतं उपादिण्णं, अयं वुच्चति राहुल अज्झत्तिका तेजोधातु । या चेव खो पन अज्झत्तिका तेजोधातु या च बाहिरा तेजोधातु तेजोधातुरेव एसा । तं ने'तं मम, ने'सो'हम'स्मि, न मे'सो अत्ता'ति एवमेतं यथाभूतं सम्मण्यञ्जाय दहव्बं । एवमे'तं यथाभूतं सम्मण्यञ्जाय दिस्वा तेजोधातुया निव्विन्दित, तेजोधातुया चित्तं विराजेति ।

[६] "कतमा च राहुल वायोधातु ? वायोधातु सिया अज्झित्तिका सिया चिहरा। कतमा च राहुल अज्झित्तिका वायोधातु ? यं अज्झितं पचतं वायो वायोगतं उपदिण्णं, सेय्यथीदं, उद्धङ्गमा वाता, अधोगमा वाता, कुच्छिसया वाता, कोइसया वाता, अङ्गमङ्गानुसारिनो वाता, अस्सासो पस्सासो इति, यं वा पन 'ज्जिम्प किञ्चि अज्झितं पचतं वायो वायोगतं उपादिण्णं, अयं वुच्चित राहुल अज्झित्तिका वायोधातु । या चे'व खो पन अज्झित्तिका वायोधातु या च बाहिरा वायोधातु वायुधातुरेव एसा । तं ने'तं मम, ने'सो'हमस्मि, न मे'सो अत्ता'ति एवमेतं यथाभूतं सम्मण्यञ्जाय

दहृब्बं । एवमे'तं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा वायोधातुया निन्विन्दति, वायोधातुया चित्तं विराजेति ।

- [७] "कतमा च राहुल आकासभातु ? आकासभातु सिया अञ्झत्तिका सिया बिहरा । कतमा च राहुल अञ्झत्तिका आकासभातु ? यं अञ्झत्तं पच्चतं आकासं आकासगतं उपादिण्णं, सेय्य-धीदं, कण्णिच्छदं नासिच्छदं मुखद्वारं, येन च असितपीत-खायितसायितं अञ्झोहरित, यथा च असितपीतखायितसायितं सित्तिहृति, येन च असितपीतखायितसायितं अभोभागा निक्खमित, यं वा पन'ञ्ञिम्प किञ्चि अञ्झत्तं पच्चतं आकासं आकासगतं उपादिण्णं, अयं बुच्चति राहुल अञ्झात्तिका आकासभातु । या चे'व खो पन अञ्झत्तिका आकासभातु या च बाहिरा आकासभातु आकासभातुरेव एसा । तं ने'तं मम, ने'सो इहिम, न मे'सो अत्ता'ति एवमे'तं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दहव्वं । एवमे'तं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा आकासभातुया निव्विन्दित, आकास-धातुया चित्तं विराजेति ।
- [८] "पठवीसमं भावनं राहुल भावहि, पठवीसमं हि ते राहुल भावनं भावयतो उपपन्ना मनापामनापा फरसा चित्तं न परियादाय ठरसन्ति। सेय्यथा पि राहुल पठविया सुचिम्पि निक्खिपन्ति, असुचिम्पि निक्खिपन्ति, गूथगतिम्प निक्खिपन्ति, मृत्तगतिम्प निक्खिपन्ति, खेळगतिम्प निक्खिपन्ति, पुट्बगतिम्प निक्खिपन्ति, लोहितगतिम्प निक्खिपन्ति, न च तेन पठवी अडी-यित वा हरायित वा जिगुच्छिति वा, एवमे'व खो त्वं राहुल पठवीसमं भावनं भावेहि....पे०....ठरसन्ति।

तं

7

å

u

[९] "आपोसमं राहुल भावनं भावेहि, आपोसमं हि ते राहुल भावनं भावयतो उपना मनापामनापा फस्सा चित्तं न परियादाय ठस्सन्ति। सेय्यथा पि राहुल, आपिस्म सुचिम्पि धोवन्ति, असुचिम्पि धोवन्ति, गूथगतिम्प घोवन्ति, मुत्तगतिम्प धोवन्ति, खेळगतिम्प धोवन्ति, पुन्बगतिम्प धोवन्ति, लोहितगतिम्प धोवन्ति, न च तेन आपो अद्दीयित वा हरायित वा जिगुच्छिति वा, एवमे'व खो त्वं राहुल आपोसमं भावनं भावेहि....पे०.... ठस्सन्ति।

यत

कर

राह

सा भाव

भा

आं

भाव

भारि

आ

मिन

पहर

सत

मी'

1

पस

'पर

पस

पीर्ग

मी'

[१०] "तेजोसमं राहुल भावनं भावेहि । तेजोसमं हि ते राहुल भावनं भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फस्सा चित्तं न परियादाय ठस्सन्ति। सेय्यथा'पि राहुल, तेजो सुचिम्पि डहति, असुचिम्पि डहति, गूथगतम्पि डहति, मुत्तगतम्पि डहति, खेळगतम्पि डहति, पुञ्चगतम्पि डहति, लोहितगतम्पि डहति, न च तेन तेजो अट्टीयित वा हरायित वा जिगुच्छिति वा, एवमे'व खो त्वं राहुल तेजोसमं भावनं भावेहि ....पे०.... ठस्सन्ति।

[११] "वायोसमं राहुल भावनं भावेहि, वायोसमं हि ते राहुल चित्तं भावयतो उपप्रता मनापामनापा फरसा चित्तं न परियादाय ठस्सन्ति। सेय्यथा'पि राहुल वायो सुचिन्पि उपवायति, असुचिन्पि उपवायति, गूथगतिम् उपवायति, मृत्तगतिम्प उपवायति, खेळगतिम्प उपवायति, पुःबगतिम्प उपवायति, लोहितगतिम्प उपवायति, न च तेन वायो अद्टीयति वा हरायति वा जिगुच्छति वा एवमे'व खो त्वं राहुल वायोसमं भावनं भावेहि....पे०....ठस्सन्ति।

[१२] "आकाससमं राहुल भावनं भावेहि, आकाससमं हि ते राहुल भावनं भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फरसा चित्तं न परियादाय ठरसन्ति । सेय्यथा'पि राहुल, आकासो न कत्थचि पतिद्वितो, एवमे'व खो लं राहुल आकाससमं भावनं भावेहि, आकाससमं....पे०....ठरसन्ति । [१३] "सेनं राहुल भावनं भावेहि, मेन्तं हि ते राहुल भावनं भाव-यतो यो व्यापादो सो पहीयिस्सिति। करुणं राहुल भावनं भावेहि, करुणं हि ते राहुल भावनं भावयतो या विहेसा सा पहीयिस्सित । मुदितं राहुल भावनं भावेहि, मुदितं हि ते राहुल भावनं भावयतो या अरित सा पहीयिस्सिति। उपेक्खं राहुल भावनं भावेहि, उपेक्खं हि ते राहुल भावनं भावयतो यो पिट्यो सो पहीयिस्सिति। असुभं राहुल भावनं भावेहि, असुभं हि ते राहुल भावनं भावयतो यो रागो सो पहीयिस्सिति। अनिचसञ्जं राहुल भावनं भावेहि, अनिचसञ्जं हि ते राहुल भावनं भावयतो यो अस्मिमानो सो पहीयिस्सिति।

[१४] ''आनापानसति राहुल भावनं भावेहि, आनापानसति राहुल भाविता बहुलीकता महप्फला होति महानिसंसा। कथं भाविता च राहुल आनापानसति कथं बहुलीकता महप्फला होति महानिसंसा?। इध राहुल आनापानसति कथं बहुलीकता महप्फला होति महानिसंसा?। इध राहुल भिक्खु अरञ्ज्ञातो वा रूक्खमूलगतो वा सुञ्ज्ञागारगतो वा निसीदित पल्छङ्कं आभुज्जित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सर्ति उपद्वपेत्वा। सो सतो व अस्ससति, सतो परससति। दीघं वा अस्ससन्तो 'दीघं अस्ससानी'ति पजानाति, दीघं वा परससन्तो 'दीघं परससामी'ति पजानाति; रस्सं वा अससन्तो 'रस्सं असरसामी'ति पजानाति, रस्सं वा परससन्तो 'रस्सं परससामी'ति पजानाति। 'सब्बकायपिटसंवेदी अस्सिस्सामी'ति सिक्खित। 'परसम्भयं कायसङ्कारं अस्सिसिस्सामी'ति सिक्खित, 'परसम्भयं कायसङ्कारं परसिस्सामी'ति सिक्खित। 'पीतिपिटसंवेदी अस्सिसिस्सामी'ति सिक्खित, परसिस्सामी'ति सिक्खित। 'पीतिपिटसंवेदी अस्सिसिस्सामी'ति सिक्खित। 'पीतिपिटसंवेदी अस्सिसिस्सामी'ति सिक्खित। 'सिक्खित। 'सुखपिटसंवेदी अस्सिसिस्सामी'ति सिक्खित। 'चित्तसङ्कार-मी'ति सिक्खित। 'सुखपिटसंवेदी अस्सिसिस्सामी'ति सिक्खित। 'चित्तसङ्कार-मी'ति सिक्खित। 'चित्तसङ्कार-मीं'ति सिक्खित। 'चत्तस्यान-मीं'ति सिक्यित। 'चत्तस्यान-मीं'ति सिक्खित। 'चत्तस्यान-मिंदिस्सिंतस

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

पटिसंवेदी अस्ससिस्सामी'ति सिक्खित, 'चित्तसङ्खारपटिसंवेदी परससिस्सा-भी'ति सिक्खति । परसम्भयं चित्तसङ्खारं अस्ससिरसामी'ति सिक्खति. 'पस्सम्भयं चित्तसङ्खारं परससिरसामी'ति सिक्खति । 'चित्तपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी'ति सिक्खति, 'चित्तपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी'ति सिक्खति। 'अभिष्पमोदयं चित्तं अस्ससिस्सामी'ति सिक्खति, 'अभिष्पमोदयं चित्तं परससिस्सामी'ति सिक्खति । 'समादहं चित्तं अस्ससिस्सामी'ति सिक्खति. 'समादहं चित्तं परससिरसामी'ति सिक्खित । 'विमोचयं चित्तं अरससिरसा-मी'ति सिक्खति, 'विमोचयं चित्तं पस्ससिस्सामी'ति सिक्खति । 'अनिचानु-पर्भी अस्ससिस्सामी'ति सिक्खति, 'अनिच्चानुपस्सी पस्ससिस्सामी'ति सिक्खित । 'विरागानुपस्सी अस्ससिस्साभी'ति सिक्खित, 'विरागानुपस्सी पस्ससिस्सामी'ति सिक्खति। 'निरोधानुपस्सी अस्ससिस्सामी'ति सिक्खति, 'निरोधानुपस्सी पस्ससिस्सामी'ति सिक्खति । 'पटिनिस्सग्गानुपस्सी अस्स-सिस्सामी'ति सिक्खति, 'पटिनिस्सगानुपस्सी पस्ससिस्सामी'ति सिक्खति'। एवं भाविता खो राहुल आनापानसति एवं बहुलीकता महप्फला होति महानिसंसा। एवं भाविताय खो राहुल आनापानसतिया एवं बहुलीकताय ये पि ते चरिमका अस्सासपस्सासा ते पि विदिता व निरुःझन्ति नो अविदिता'ति'।

अनाथ

गटिस

मगबत

असर

पि.

तथाग

च न

परम्म

व्याक

एतमत

असर

तं जी

प्रमा

नथाग

खां हं

सस्सत होति

**ोत्तिस** 

न ३

[१५] इदम'वोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा राहुलो भगवतो भासितं अभिनन्दी'ति"।

# महाराहुलोवादसुत्तन्तं दुतियं।

#### ६३

## [३ चूळमालुंक्यसुत्तं ]

[१] एवं में सुतं। एकं समयं भववा सावित्ययं विहरित जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो आयस्मतो मालुंक्यपुत्तस्स रहोगतस्स राटिस्हिंगेनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि :- 'यानि'मानि दिहिगतानि गगवता अञ्याकतानि ठिपतानि पटिक्खितानि :- 'सस्सतो छोको इति पि, असरसतो छोको इति पि, अन्तवा छोको इति पि, अनन्तवा छोको इति पि, तं जीवं तं सरीरं इति पि, अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरं इति पि, होति तथागतो परम्मरणा इति पि, न होति तथागतो परम्मरणा इति पि, होति च न च होति तथागतो परम्मरणा इति पि, ने'व होति न न होति तथागतो परमरणा इति पि. तानि मे भगवा न व्याकरोतिः यानि मे भगवा न व्याकरोति तं मे न रुचति, तं मे न खमति, सो'हं भगवन्तं उपसङ्कमित्वा एतमत्थं पुच्छिस्सामि। सचे मे भगवा ब्याकारिस्सति :-'सस्सतो लोको'ति वा, असरसतो लोको'ति वा, अन्तवा लोको'ति वा, अनन्तवा लोको'ति वा, तं जीवं तं सरीरं'ति वा, अञ्ञं जीवं अञ्ञं सरीरं'ति वा, होति तथागतो परम्मरणा' ति वा, न होति तथागतो परम्मरणा'ति वा, होति च न च होति त्थागतो परम्मरणा'ति वा, ने'व होति न न होति तथागतो परम्मरणा'ति वा, वा'हं भगवति ब्रम्हचरियं चरिस्सामि। नो चे मे भगवा व्याकरिस्सति ससतो लोको'ति वा, असस्सतो लोको'ति वा....पे०....ने'व होति न न होति तथागतो परम्मरणा' ति वा, एवा'हं सिक्खं पचक्खाय हीनाया' विस्सामी'ति'।

[२] अथ खो आयस्मा माल्लंक्यपुत्तो सायण्हसमयं पटिसल्लाना वुद्धितो न भगवा तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



अजा

परम्म

भगव प्रम

यदिव

न च

प्रम

न हो

खा'

होति

ला'

जान

मिय

असर

णा'ति

भगव

वा उ

नेवा'

याव

ने व

निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा मालुक्यपुत्तो भगवन्तं एतद'वोच :-'इध मय्हं भन्ते रहोगतस्स पटिसल्डीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को पस्सा उदपादि:- 'यानि'मानि दिद्विगतानि भगवता अब्याकतानि ठिपतानि परिक्खितानि :- 'सस्सतो लोको इति पि, असस्सतो लोको इति पि ...पे०.... ने'व होति न न होति तथागतो परम्मरणा इति पि, तानि मे भगवा न व्याकरोति; यानि मे भगवा न व्याकरोति तं मे न रुचति, तं मे न खमति, सो'हं भगवन्तं उपसङ्कमित्वा एतमत्थं पुच्छिस्सामि; सचे मे भगवा ब्याकरिस्सति :—'सस्सतो छोको'ति वा, असस्सतो छोको'ति वा....पे०.... ने'व होति न न होति तथागतो परम्मरणा'ति वा, एवा'हं भगवति ब्रम्हचरियं चरिस्सामि; नो चे मे भगवा ब्याकरिस्सिति सस्सतो लोको'ति वा, असस्सतो छोको'ति वा ....पे०.... ने'व होति न न होति तथागतो परम्मरणा'ति वा, एवा'हं सिक्खं पचक्खाय हीनाया'वित्तस्सामि'ति' । सचे भगवा जानाति सस्सतो छोको'ति, 'सस्सतो छोको'ति मे भगवा व्याकरोतु; सचे भगवा जानाति, असस्सतो लोको'ति, 'असस्सतो लोको'ति मे भगवा व्याकरोतु। नो चे भगवा जानाति 'सरसतो ठोको'ति वा 'असरसतो ठोको'ति वा, अजानतो खो पन अपस्सतो एतदे'व उजुकं होति, यदिदं, 'न जानामि न परसामी'ति। सचे भगवा जानाति अन्तवा छोको'ति, 'अन्तवा छोको'ति में भगवा व्याकरोतु; सचे भगवा जानाति अनन्तवा लोको'ति, 'अनन्तवा लोको'ति मे भगवा व्याकरोतु। नो चे भगवा जानाति अन्तवा लोको'ति वा अनन्तवा छोको'ति वा, अजानन्तो खो पन अपस्सतो एतदे'व उजुकं होति, यदिदं, 'न जानामि न पस्सामी'ति । सचे भगवा जानाति 'तं जीवं परम्म तं सरीरं'ति, ' तं जीवं तं सरीरं'ति मे भगवा व्याकरोतु; सचे भगवा जानाति अञ्बं जीवं अञ्ञं सरीरं'ति, 'अञ्ञं जीवं अञ्ञं सरीरं'ति मे भगवा व्याकरोतु। नो चे भगवा जानाति ' तं जीवं तं सरीरं'ति वा ' अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरं'ति वी,

अजानतो खो पन अपस्सतो एतदे'व उजुकं होति यदिदं, 'न जानामि न पस्सामी'ति । सचे भगवा जानाति 'होति तथागतो परम्मरणा'ति, 'होति तथागतो परम्मरणा'ति मे भगवा ब्याकरोतु; सचे भगवा जानाति, 'न होति तथागतो परम्मरणा'ति, ' न होति तथागतो परम्मरणा'ति मे भगवा व्याकरोतु । नो चे भगवा जानाति 'होति तथागतो परम्मरणा'ति वा, 'न होति तथागतो ग्रम्मरणा'ति वा, अजानतो खो पन अपस्सतो एतदे'व उजुकं होति गदिदं, 'न जानामि न पस्सामी'ति । सचे भगवा जानाति 'होति च न च होति तथागतो परम्मरणा'ति, 'होति च न च होति तथागतो ग्रम्मरणा'ति मे भगवा व्याकरोतु; सचे भगवा जानाति 'ने'व होति न न होति तथागतो परम्मरणा'ति 'ने'व होति न न होति तथागतो परम्म-णा'ति मे भगवा ब्याकरोतु । नो चे भगवा जानाति 'होति च न च होति तथागतो परम्मरणा'ति' 'वा, 'ने'व होति न न होति तथागतो परम्म-वा गा'ति वा अजानतो खो पन अपस्सतो एतदे'व उजुकं होति यदिदं, 'न जानामि न पस्सामी'ति ।

É

7

I

यं

नो

Π,

न

वा

वा

ळं

चे

Π,

[ २ ] " किन्नु ता'हं माछुंक्यपुत्त एवं अवचं :—' एहि त्वं माछुंक्यपुत्त मिय ब्रम्हचरियं चर, अहं ते व्याकरिस्सामी, :- 'सस्सतो लोको'ति वा असस्सतो लोको'ति वा....पे....ने'व होति न न होति तथागतो परम्मर-गा'ति वा'ति १। ' नो हे'तं भन्ते' । ' त्वं वा पन मं एवं अवच :- 'अहं भन्ते भगवति ब्रम्हचरियं चरिस्सामि, भगवा मे ब्याकरिस्सति :—'सस्सतो छोको'ति ग असस्सतो छोको'ति' वा ....पे०.... ने'व होति न न होति तथागतो 南 विं परम्मरणा'ति वा'ति' ?। ' नो हे' तं भन्ते'। इति किर मालुंक्यपुत्त नेवा'हं तं बदामि :- 'एहि त्वं मालुंक्यपुत्त मिय ब्रम्हचरियं चर, अहं ते थ्याकरिस्सामि :-'सस्सतो ठोको 'ति'वा असस्सतो ठोको'ति वा....पे०.... भेव होति न न होति तथागतो परम्मरणा'ति वा'ति; न'पि किर मं लं वदेसि :- अहं भन्ते भगवति ब्रम्हचरियं चरिस्सामि, भगवा मे व्याक 'न रिस्सिति:—'सस्सतो लोको'ति वा असस्सतो लोको'ति'वा....पे०....ने'व विद्धो होति न न होति तथागतो परम्मरणा'ति वा'ति। एवं सन्ते मोघपुरिस को सन्तो कं पचाचिक्खिस ?।

पत्ती

[ ४ ] " यो खो मालुंक्यपुत्त एवं वदेय्य :- ' न तावा'हं भगवित ग ∓ ब्रम्हचरियं चरिस्सामि याव में भगवा न ब्याकरिस्साति :- 'सरसतो छोको'ति इम र वा असरसतो लोको'ति वा....पे०....ने'व होति न न होति तथागतो पर-नाहा म्मरणा'ति वा'ति; अब्याकतं एव तं मालंक्यपुत्त तथागतेन अस्स अथ यदि सो पुग्गलो कालं करेय्य । सेय्यथा'पि मालुंक्यपुत्त पुरिसो सल्लेन विद्धो असा रेस्स सविसेन गाळ्हपळेपनेन, तस्स मित्ता'मचा ञातिसाळोहिता भिसक्तं सळकतं बुर्प उपद्वपेय्युं । सो एवं वदेय्यः—' न तावा'हं इमं सल्हं आहरिस्सामि याव न अउठ तं पुरिसं जानामि येन'म्हि विद्धो, खत्तियो वा ब्राम्हणो वा वेस्सो वा सुद्दो करेट वा'ति । सो एवं वदेय्य:—' न तावा'हं इमं सल्लं आहरिस्सामि याव न चिरिय तं पुरिसं जानामि येन'म्हि विद्धो :---'एवं नामो एवं गोत्तो'ति वा'ति। सो व एवं वदेय्य:- ' न तावा'हं इमं सल्लं आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि प्रम येन'म्हि विद्धो:-'दीघो वा रस्सो वा मिंड्समो वा'ति । सो एवं वदेय्य:-'न अथ तावा'हं इमं सछं आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येन'म्हि विद्धोः ' काळो वा सामो वा मंगुरच्छवि वा'ति। सो एवं वदेय्य:—' न तावा'हं इमं सर्छं गसो आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येन'म्हि विद्रो :—' असुकार्सि गामे ग्रम्ह-वा निगमे वा नगरे वा'ति । सो एवं वदेय्य :- ' न तावा'हं इमं सहुं आहरि- दिहिः स्सामि याव न तं धनुं जानामि येन'म्हि विद्धो :-- 'यदि वा चापो यदि वी जरा कोदण्डो'ति । सो एवं वेदय्य :-- न तावा'हं इमं सल्लं आहरिस्सामि याव । ध न तं जियं जानामि याय'म्हि विद्धो :-- 'यदि वा अकस्स यदि वा सण्ठस्स यदि विरिय वा नहारुस्स यदि वा मरूवाय यदि वा खीरपण्णिनो'ति । सो एवं वदेय्यः - रिष्ठः

क 'न तावा' हं इमं सलुं आहरिस्सामि याव न तं कण्डं जानामि येन'म्हि विद्धो:- 'यदि वा कच्छं यदि वा रोपिमं'ति । सो एवं वदेय्य:-- 'न तावा' रस हं इमं सल्ठं आहरिस्सामि याव न तं कण्डं जानामि येन'म्हि विद्धोः—'यस्स पत्तेहि वाजितं, यदि वा गिज्झस्स यदि वा कङ्कस्स यदि वा कुळळस्स यदि <sup>गति</sup> | गोरस्स यदि वा सिथिछहनुनो'ति । सो एवं वदेच्य:—'न तावा'हं 'ति 려 सलुं आहरिस्सामि याव न तं कण्डं जानामि येन'म्हि विद्रो :—' यस्स गर- गहारुना परिक्खित्तं, यदि वा गवस्स यदि वा महिसस्स यदि वा रोख्वस्स भय गदि वा सेम्हारस्सा'ति । सो एवं वदेय्य :-- 'न तावा'हं इमं सल्लं आह-सा रिस्सामि याव न तं सहुं जानामि येन'म्हि विद्धोः—'यदि वा सहुं यदि वा <sup>फ्तं</sup> द्भरपं यदि वा वेकण्डं यदि वा नाराचं यदि वा वच्छद्न्तं यदि वा करवीरपत्तं'ति । न अञ्जातमें व तं मालुंक्यपुत्त तेन पुरिसेन अस्स, अथ सो पुरिसो कालं उद्दो करेय्य । एवमे'व खो मालुंक्यपुत्त यो एवं वदेय्य :-- 'न तावा'हं भगवति ब्रम्ह-न व्यक्तियं चरिस्सामि याव मे भगवा न व्याकरिस्सितः :- 'सस्सतो छोको'ति सो व असस्सतो छोको'ति वा ....पे०.... ने'व होति न न होति तथागतो ामि । एम्मरणा'ति वा'ति; अञ्याकत्तं एव तं मालंक्यपुत्त तथागतेन अस्स, <sup>' न</sup> अथ सो पुग्गठो कालं करेय्य ।

ं [५] " सरसतो छोको'ति मालुंक्यपुत्त, दिद्दिया सित ब्रम्हचरिय-ति । असिन्सां अभिवस्सा'ति, एवं नो । असिन्सतो छोको'ति मालुंक्यपुत्त दिद्दिया सित म्हचरियवासो अभिवस्सा'ति, एविन्य नो । सस्सतो छोको'ति मालुंक्यपुत्त दिद्दिया सित, असिस्सतो छोको'ति वा दिद्दिया सित अत्थेव जाति अत्थि वा । अत्थि मरणं सिन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु'पायासा, येसा'हं दिद्दे' प्रमि निवातं पञ्जापेमि । अन्तवा छोको'ति मालुंक्यपुत्त दिद्दिया सित ब्रम्ह-परियासो अभिवस्सा'ति, एवं नो । अनन्तवा छोको'ति मालुंक्यपुत्त रेद्दिया सित ब्रम्हचरियवासो अभिविस्सा'ति एवान्पि नो । अन्तवा

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

लोको'ति मालुंक्यपुत्त दिहिया अनन्तवा लोको'ति वा दिहिया <sub>सिति</sub> अत्थे'व जाति अत्थि जरा अत्थि मरणं सन्ति सोकपरि. देवदुक्खदोमनस्सु'पायासा येसा'हं दिहे'व धम्मे निघातं पञ्ज्योमि। तं जीवं तं सरीरं'ति मालुंक्यपुत्त दिद्विया सति त्रम्हचरियवासो अभविस्सा'ति एवं नो। अञ्ञं जीवं अञ्ञं सरीरं'ति मालुंक्यपुत्त दिद्विया सित त्रम्हचरियवासो अभविस्सा'ति, एवम्पि नो। 'तं जीवं तं सरीरं'ति हस्स मालुंक्यपुत्त दिहिया सित अञ्ञं जीवं 'अञ्ञं सरीरं'ति वा दिक्षि महि सित अत्थे'व जाति अत्थि जरा अत्थि मरणं सन्ति सोकपरिदेवदुक्छ उपर दोमनस्सु'पायासा येसा'हं दिद्वेव धम्मे निघातं पञ्जपेमि । ' होति तथागतो अस्य परम्मरणा'ति मालुंक्यपुत्त दिडिया सति ब्रम्हचरियवासो अभविस्सा'ति, स्यपु एवं नो। 'न होति तथागतो परम्मरणा'ति मालुंक्यपुत्त दिहिया सित रोधो त्रम्हचरियवासो अभविस्सा'ति, एवम्पि नो। 'होति तथागतो परम्मरणा'ति कस मालुंक्यपुत्त दिडिया सति, न होति तथागतो परम्मरणा'ति वा दिडिया सिंत्रतं अत्थेव जाति अत्थि जरा अत्थि मरणं सन्तिसोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु'पायास सम्ब येसा'हं दिहे' व धम्मे निघातं पञ्जपेमि । 'होति च न च होति तथागतो परमार पुत्तः णा'ति मालुंक्यपुत्त दिद्विया सति ब्रम्हचरियवासो अभविस्सा'ति, एवं नो । 'ने होति न न होति तथागतो परम्मरणा'ति मालुंक्यपुत्त दिहिया सति, ब्रम्ह-चरियवासो अभविस्सा'ति एवम्पि नो। 'होति च न च होति तथागतो परमार-णा'ति मालुंक्यपुत्त दिद्विया सति 'नेव होति न न होति तथागतो परम्मरणा'ति वा दिडिया सित अत्थेव जाति अत्थि जरा अत्थि मरणं सन्ति सोकपरिदेक दुक्खदोमनस्सु'पायासा येसा'हं दिद्दे' व धम्मे निघातं पञ्जपेमि ।

[६] '' तस्माति'ह मालुंक्यपुत्त अब्याकतञ्च मे अब्याकततो धारेष, व्याकतञ्च मे व्याकततो धारेष। किञ्च मालुंक्यपुत्त मया अब्याकतं <sup>१</sup> ' सस्सतो लोको'ति मालुंक्यपुत्त मया अब्याकतं, ' असस्सतो लोको'<sup>ति</sup> सति ...पे०.... 'अन्तवा छोको'ति....पे०....अनन्तवा छोको'ति परि- ...पे०.... 'तं जीवं तं सरीरं'....पे०.... 'अञ्ञं जीवं अञ्ञं सरीरं'ति मि। ...पे०....' होति तथागतो परम्मरणा'ति....पे०....' न होति तथागतो ।'ति परम्मरणा'ति....पे०....' होति च न च होति तथागतो परम्मरणा'ति सित ....पे०.... नेव होति न न होति तथागतो परम्मरणा'ति मया अव्याकतं। रं<sup>१</sup>ति **हस्मा चे'तं मालुंक्यपुत्त मया अञ्याकतं ?** न हे'तं मालुंक्यपुत्त अत्य-विया न निरोधाय न निर्वेबदाय न विरागाय न निरोधाय न वर्षः उपसमाय न अभिञ्ञाय न सम्बोधाय न निब्बाणाय संवत्तति, तस्मा तं मया <sup>गगतो</sup> अव्याकतं । किञ्च मा**लुंक्यपुत्त मया ब्याकतं ?** ' इदं दुक्खं'ति मालुं-<sup>।'ति,</sup> स्यपुत्त मया व्याकतं, ' अयं दुक्खसमुदयो'ति....पे०....' अयं दुक्खिनि-सित रोघो'ति ...पे०—' अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा'ति मया व्याकतं । गा<sup>रित</sup> कस्मा चे'तं माळुंक्यपुत्त मया ब्याकतं ? एतं हि माळुंक्यपुत्त अत्यसंहितं, सिंदि,तं आदिब्रम्हचरियिकं, एतं निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्ञाय यास सम्बोधाय निब्बाणाय संवत्तति, तस्मा तं मया ब्याकतं । तस्माति'ह मालुंक्य-(म्मर- पुत्त: अच्याकतन्त्रः मे अच्याकततो धारेथ, च्याकतन्त्रः मे च्याकततो धारेया'ति'' । ' नेव [७] इदम'वोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा मालुंक्यपुत्तो भगवतो

चूलमालुंक्यसुत्तन्तं ततियं।

व्रम्ह-

म्मर-

गा'ति देव-

गरेथ, जं ! ते'ति भासितं:अभिनन्दी'ति ।

83

क्म

उप मा

6 4

का कुम

पन

ब्य

तर्

भग

भग

धा

1

भग

अ

स

यु

नि

वि

न'

#### ि ४. महामाळुंक्यसुत्तं ]

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विरहति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि :-'भिक्खवो'ति। 'भदन्ते'ति ते भिक्खू भगवतो पचरसोसुं। भगवा एतद'वोच :- धारेथ नो तुम्हे भिक्खवे मया देसितानि पश्च ओरम्भा-गियानि संयोजनानि इति ? एवं वृत्ते आयस्मा मालुंक्यपुत्तो भगवतं एतद'वोच :- 'अहं खो भन्ते धारेमि भगवता देसितानि पञ्च ओरम्भागियानि संयोजनानि'। 'यथाक्यं पन त्वं मालुंक्यपुत्त धारेसि मया देसितानि पञ्च ओरम्भागियानि संयोजनानी'ति ?। 'सकायदिहिं खो अहं भन्ते भगवता ओरम्भागियं संयोजनं देसितं धारेमि । विचिकिच्छं खो अहं भन्ते.... सीलब्बतपरामासं खो अहं भन्ते....कामच्छन्दं खो अहं भन्ते... ब्यापादं खो अहं भन्ते भगवता ओरम्भागियं संयोजनं देसितं धारेमि। एवं खो अहं भन्ते धारेमि भगवता देसितानि पञ्च ओरम्भागियानि संयोजना-नी'ति।

[२] " कस्स खो नाम त्वं मालुंक्यपुत्त मया एवं पञ्च ओरम्भागि-यानि संयोजनानि देसितानि धारेसि ? । ननु मांछुंक्यपुत्त अञ्ञतित्थिया परिब्बाजका इमिना तरुणू'पमेन उपारम्भेन उपारम्भिरसाति । दहरस्स हि मालंक्यपुत्त कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेय्यकस्स ' सक्कायो'ति पि न होति, कुतो पन 'स्स उप्पिक्सिति सकायदिष्टिः; अनुसेति त्वेव'स्स सकायदिदृानु रित सयो । दहरस्स हि मालुंक्यपुत्त कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेय्यकसी ' धम्मा ' ति पि न होति, कुतो पन'स्स उपाज्जिस्सिति धम्मेसु विचिकिच्छाः सं अनुसेति त्वेव 'स्स विचिकिच्छानुसयो । दहरस्स हि माछंक्यपुत मा वने

गवा

भा-

वन्तं

पानि

पश्च

वता

तना-

त्थया

ोति,

कस्स

च्छा;

पपुत्त

कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेय्यकस्स 'सीला'ति पि न होति, कुतो पन'स्स उप्पजिस्सति सीलेसु सीलब्बतपरामासो; अनुसेति त्वेव'स्स सीलब्बतपरा-मासानुसयो । दहरस्स हि मालुंक्यपुत्त कुमारस्स मन्दरस उत्तानसेय्यकस्स 'कामा 'ति पि न होति, कुतो पन'रस उप्पज्जिस्सित कामेसु कामच्छन्दो; अनुसेति त्वेव'स्स कामरागानुसयो । दहरस्स हि मालुंक्यपुत्त कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेय्यकस्स 'सत्ता'ति' पि न होति, कुतो उप्पज्जिस्सिति सत्तेसु व्यापादो; अनुसेति त्वेव'स्स ब्यापादानुसयो । ननु मालुंक्यपुत्त अञ्जतित्थिया परिब्बाजका इमिना तरुणूपमे'न उपारम्भेन उपारम्भिस्सन्ती'ति'। एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्'वोच:—' एतस्स भगवा कालो, एतस्स सुगत कालो, यं भगवा पञ्च ओरम्भागियानि संयोजनानि देसेय्य, भगवतो सुत्वा भिक्ख धारेस्सन्ती'ति । ' तेन'हि आनन्द सुणोहि, साधुकं मनसिकरोहि, भासि-एवं स्सामी'ति । ' एवं भन्ते'ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पचस्सोसि । भगवा एतद'वोच :-

[३] " इघ आनन्द अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो, सप्परिसानं अदस्सावी गगि- सप्परिसधम्मस्स अकोविदो सप्परिसधम्मे अविनीतो, सकायदिद्विपरि-युद्दितेन चेतसा विहराति सकायदिद्विपरेतेन, उपपन्नाय च सकायदिद्विया निस्सरणं यथाभूतं न'प्पजानाति; तस्स सा सकायदिहि थामगता अप्पटि-न हि विनीता ओरम्भागियं संयोजनं । विचिकिच्छापरियुद्दितेन चेतसा विह-रति विचिकिच्छापरेतेन, उप्पनाय च विचिकिच्छाय निस्सरणं यथाभूतं ानु-। न'प्पजानाति; तस्स सा विचिकिच्छा थामगता अप्पटिविनीता ओरम्भागियं संयोजनं । सीलब्बतपरामासपरियुद्धितेन चेतसा विहरति सीलब्बतपरा-मासपरेतेन, उपपन्नस्स च सीलब्बतपरामासस्स निस्सरणं यथाभूतं न'-

C-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

वि

3

द

म

q

Ч

f

f

पजानाति, तस्स सो सीलब्बतपरामासो थामगतो अप्पटिविनीतो ओरम्भागियं संयोजनं । कामरागपरियुद्धितेन चेतसा विहरति कामरा-गपरेतेन, उप्पन्नस्स च कामरागस्स निस्सरणं यथाभूतं न'प्पजानाति; तस सो कामरागो थामगतो अप्पटिविनीतो ओरम्भागियं संयोजनं । ब्यापादप-रियुद्दितेन चेतसा विहरति व्यापादपरेतेन, उप्पन्नस्स च व्यापादस निस्सरणं यथाभूतं न'प्पजानाति; तस्स सो ब्यापादो थामगतो अप्पटिवि-नीतो ओरम्भागियं संयोजनं । सुत्वा च खो आनन्द अरियसावको अरियानं दस्सावी अरियधम्मस्स कोविदो अरियधम्मे सुविनीतो, सप्पुरिसानं दस्सावी सप्परिसधम्मस्स कोविदो सप्परिसधम्मे सुविनीतो, न सकायदिहि-परियुद्धितेन चेतसा विहरति न सक्कायदिद्विपरेतेन, उप्पन्नाय च सक्कायदि-हिया निस्तरणं यथाभूतं पजानातिः, तस्स सा सक्कायदिहि सानुसया पहीयति । न विचिकिच्छापरियुद्धितेन चेतसा विहरति न विचिकिच्छापरे-तेन, उप्पन्नाय च विचिकिच्छाय निस्सरणं यथाभूतं पजानाति; तस्स सा विचिकिच्छा सानुसया पहीयति । न सीलव्बतपरामासपरियुद्धितेन चेतसा विहरति न सील्ब्बतपरामासपरेतेन। उप्पन्नस्स च सील्ब्बतपरामासस्स निस्सरणं यथाभूतं पजानाति; तस्स सो सीलन्बतपरामासो सानुसायो पहीयति। न कामरागपरियुद्धितेन चेतसा विहरति न कामरागपरेतेन, उप्पन्नस्स च कामरागस्स निस्सरणं यथाभूतं पजानाति; तस्स सो कामरागो सानुसयो पहीयति । न व्यापादपरियुद्धितेन विहरित न व्यापादपरेतेन, उप्पन्नस्स च व्यापादस्स निस्सरणं यथाभूतं पजानातिः; तस्स सो व्यापादो सानुसयो पहीयति।

[ 8 ] '' यो आनन्द मग्गो या पटिपदा पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय तं मग्गं तं पटिपदं अनागम्म पञ्च ओरम्भागियानि संयोजनानि अस्सति वा दक्खीति वा पजहिस्सति वा'ति, ने'तं ठा'नं ति

रा-

स्स

**u**-

स्स

वि-

गनं

नानं

द्धि-

दि-

तया

परे-

सा

नसा

रस

गयो

नेन,

स्स

तसा

भूतं

यानं

गिन

ा'नं

विज्ञति । सेय्यथा पि आनन्द महतो स्वस्वस्स तिइतो सारवतो तंचं अच्छेत्वा फेरमुं अच्छेत्वा सारच्छेदो भविस्सती'ति, ने'तं ठानं विज्जति । एवमेव खो आनन्द यो मग्गो या पटिपदा पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय तं मग्गं तं पटिपदं अनागम्म पञ्च ओरम्भागियानि संयोजनानि अस्सति वा दक्खीति वा पजिहस्सिति वा'ति, ने'तं ठानं विज्ञति। यो च खो आनन्द मग्गो या पटिपदा पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय तं मग्गं तं पटिपदं आगम्म पञ्च ओरम्भागियानि संयोजनानि अस्सति वा दक्खीति वा पजिहस्सिति वा'ति ठानमेतं विज्ञिति । सेय्यथा पि आनन्द महतो रुक्खस्स तिइतो सारवतो तचं छेत्वा फेग्गुं छेत्वा सारच्छेदो भविस्सती'ति, ठानमेतं विज्जिति । एवमेव खो आनन्द यो मग्गो या पटिपदा पश्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय तं मग्गं तं पटिपदं आगम्म पञ्च ओरम्भागियानि संयोजनानि अस्सति वा दक्खीति वा पजिहस्सति वा'ति ठानमेतं विज्ञति। सेय्यथा पि आनन्द गङ्गा नदी पूरा उदकस्स समतित्तिका काकपेय्या, अथ दुव्बलको पुरिसो आगच्छेय्य, 'अहं इमिस्सा गङ्गाय नदिया तिरियं बाहाय सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं गच्छामी'ति, सो न सक्कुणेय्य गङ्गाय नदिया तिरियं वाहाय सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं गन्तुं। एव'मेव खो आनन्द यस्स कस्सचि सकायनिरोधाय धम्मे देसियमाने चित्तं न पक्खन्दति न'प्पसीदति न सन्ति-इति न विमुच्चिति, सेय्यथा'पि सो दुब्बलको पुरिसो एवमेते दइब्बा। सेय्यथा पि आनन्द गङ्गा नदी पूरा उदकरस समितित्तिका काकपेय्या, अथ बलवा पुरिसो आगच्छेय्य :--- अहं इमिस्सा गङ्गाय नदिया तिरियं बाहाय सोतं-छेत्वा सोत्थिना पारं गच्छामी'ति, सो सक्कुणेय्य गङ्गाय नदिया तिरियं बाहाय सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं गन्तुं। एवमे'व खो आनन्द यस्स कस्सचि सक्काय-निरोधाय धम्मे देसियमाने चित्तं पक्खदन्ति पसीदिति सन्तिङ्कति विमुचति, सेय्यथा'पि सो बलवा पुरिसो एवमे'ते दहब्बा।

C-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

[५] "कतमो' च आनन्द मग्गो कतमा परिपदा पश्चनं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय ? इध आनन्द मिक्खु उपिविविवेका अकुसलानं धम्मानं पहाना सब्बसो कायदुहुल्हानं पिटप्पस्सिद्ध्या विविचेव कामेहि....पे०....(५१.१८) पर्ठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित । सो यदे'व तत्थ होति रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं सङ्खारगतं विञ्जाणगतं ते धम्मे अनिचतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सल्लतो अधतो आबाधतो परतो पल्लोकतो सुञ्जतो अनत्ततो समनुपस्सित । सो तेहि धम्मेहि चित्तं पिटवापेत्वा अमताय धातुया चित्तं उपसंहरित, 'एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं सब्बसङ्खारसमथो सब्बूपिधपिटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बाणं'ति । सो तत्थिहतो आस्वानं खयं पापुणाति नो चे....पे०.... (५२.३) अनावित्तधम्मो तस्मा लोका। अयिप खो आनन्द मग्गो अयं पिटपदा पञ्चनं ओरंभागियानं संयोजनानं पहानाय।

[६] " पुन च परं आनन्द मिक्खु वितक्कविचारानं वृपसमा....पे०....(५१.१८) दुतियं झानं, तितयं झानं, चतुत्यं झानं उपसम्पज्ज विहरित । सो यदेव तत्थ होति रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं सङ्खारगतं विञ्जाणगतं....पे०.... अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । अयम्पि खो आनन्द मग्गो अयं पटिपदा पञ्चनं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय ।

[७] "पुन च परं आनन्द ....पे०.... भिक्खु सब्बसो रूपसञ्जानं समितिकमा....पे०.... (५२.९) आकासानश्चायतनं उपसम्पज्ज विहरित । सो यदेव तत्थ होति वेदनागतं सञ्जागतं सङ्खारगतं विञ्जाणगतं....पे०.... अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । अयिष्प खो आनन्द मग्गो अयं पटिपदा पञ्चनं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय ।

[८] "पुन च परं आनन्द भिक्खु सब्बसो आकासानश्चायतनं समितिक्कम्म....पे०.... (५२.१०) विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरित ....पे०.... सब्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समितिक्कम्म 'निष्य किञ्ची'ति आिकञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरित । सो यदेव तथ होति वेदनागतं सञ्जागतं सङ्खारगतं विञ्जाणगतं ते धम्मे अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सहितो....पे०....(९५) अनावित्तधम्मो तस्मा छोका । अयं खो आनन्द मग्गो अयं पिटेपदा पञ्चनं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानायां'ति" ।

व

व

मे

तं

तं

7-

नं

नं

तं बो

1

I

[९] 'एसो च मन्ते मग्गो एसा पटिपदा पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय, अथ किञ्चरहि इध एकचे भिक्खू चेतोविमुत्तिनो एकचे पञ्ञाविमुत्तिनो'ति । 'एत्य खो तेसा'हं आनन्द इन्द्रियवेमत्ततं वदामी'ति'।

[१०] इदम'वोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दी'ति।

# महामाछंक्यसुत्तन्तं चतुत्थं

६५

## [ ५. भदाष्ठिसुत्तं ]

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथिपिण्डकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्ख् आमन्तेसि:—'भिक्ख-वो'ति। 'भदन्ते'ति ते भिक्ख् भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतद'वोच:—'अहं खो भिक्खवे एकासनभोजनं भुञ्जामि; एकासनभोजनं खो अहं भिक्खवे भुञ्जमानो अप्पाबाधतश्च सञ्जानामि अप्पातङ्कृतञ्च लहुद्दानञ्च

बल्ख प्रासुविहारश्च। एथ तुम्हे पि भिक्खवे एकासनभोजनं भुञ्जथः; एकासनभोजनं खो भिक्खवे तुम्हे पि भुञ्जमाना अप्पावाधतश्च सञ्जानिस्सथ अप्पातङ्कृतश्च लहुद्दानश्च बल्ख्च प्रासुविहारश्चा'ति। एवं वृत्ते आयस्मा भद्दालि भगवन्तं एतद'वोच:—'अहं खो भन्ते न उस्सहामि एकासनभोजनं मुङ्जितुं; एकासनभोजनं हि मे भन्ते भुञ्जतो सिया कुकुचं सिया विप्पिटिसा-रो'ति। तेन हि त्वं भद्दालि यत्थ निमन्तितो अस्सिस तत्थ एकदेसं मुङ्जित्वा एकदेसं नीहरित्वा'पि भुञ्जेय्यासिः; एविष्प खो त्वं भद्दालि भुञ्जमानो यापेस्ससी'ति। ' एविष्प खो अहं भन्ते न उस्सहामि भुञ्जितुं एविष्प हि मे भन्ते भुञ्जतो सिया कुकुचं सिया विप्पिटिसारो'ति। अथ खो आयस्मा भद्दालि भगवता सिक्खापदे पञ्जापियमाने भिक्खुसङ्घे सिक्खं समादियमाने अनुस्साहं पवेदेसि। अथ खो आयस्मा भद्दालि सन्वं तं तेमासं न भगवतो सम्मुखीभावं अदासि यथा तं सत्थुसासने सिक्खाय अपरिप्रकारी।

[२] तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू भगवतो चीवरकम्मं करोन्ति, 'निष्टितचीवरो भगवा तेमासचयेन चारिकं पक्कमिस्सती'ति। अथ खो आयस्मा भहालि येन ते भिक्खू तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा तेहि भिक्खूहि सिर्द्ध सम्मोदि, सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं भहालि ते भिक्खू एतद'वोचुं:—' इदं खो आवुसो भहालि भगवतो चीवरकम्मं करीयित, 'निष्टितचीवरो भगवा तेमासच्चयेन चारिकं पक्कमिस्सती'ति। ' इङ्ख आवुसो भहालि एतं देसकं साधुकं मनसिकरोहि, मा ते पच्छा दुक्करतं अहोसी'ति। ' एवमावुसो'ति खो आयस्मा भहालि तेसं भिक्खूनं पिटस्सुत्वा येन भगवा तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा भहालि भगवन्तं एतद'वोचः— ' अच्चयो मं भन्ते अच्चगमा यथा बालं यथा मृळहं यथा अकुसलं,

यो'हं भगवता सिक्खापदे पञ्जापियमाने भिक्खुसङ्घे सिक्खं समादियमाने अनुस्साहं पवेदेसिं। तस्स मे भन्ते भगवा अच्चयं अच्चयतो पटिगण्हातु आयितं संवराया'ति। 'तग्घ त्वं भद्दाि अच्चयो अच्चगमा यथा बालं यथा मूळहं यथा अकुसलं, यं त्वं मया सिक्खापदे पञ्जापियमाने भिक्खुसङ्घे सिक्खं समादियमाने अनुस्साहं पवेदेसि।

[३] ''समयो पि खो ते भद्दालि अप्पटिनिद्धो अहोसिः—'भगवा खो सावित्थयं विहरति, भगवा पि मं जानिस्सिति, भदालि नाम भिक्ख संथुसासने सिक्खाय अपरिपूरकारी'ति। अयम्पि खो ते भद्दालि समयो अप्पटिविद्धो अहोसि । समयो पि खो ते भद्दालि अप्पटिविद्धो अहोसि:--'सम्बहुला खो भिक्खू सावित्ययं वस्तं उपगता, ते पि मं जानिस्सन्ति, भद्दािं नाम भिक्खु सःथुसासने सिक्खाय अपरिपृरकारी'ति । अयम्पि खो ते भद्दािल समयो अप्पटिविद्धो अहोसि। समयो पि ते भद्दािल अप्पटिविद्धो अहोसि:—'सम्बहुला खो भिक्खुणियो सावित्ययं वस्सं उपगता, ता'पि मं जानिस्सन्ति....पे०....सम्बहुला खो उपासका सावित्थयं पटिवसन्ति, ते पि मं जानिस्सन्ति, सम्बहुठा खो उपासिका सावित्थयं पटिवसन्ति, ता पि मं जानिस्सन्ति :— ' भद्दाि नाम भिक्खु सत्थुसासने सिक्खाय अपरिपूरकारी'ति । अयम्पि....पे०....अपटिविद्धो अहोसि । सम्बहुला खो नानातित्थिया समणन्नाम्हणा सावित्थियं वस्सं उपगता, ते पि मं जानिस्सन्ति:—'भद्दालि नाम भिक्खु समणस्स गोतमस्स सावको थेरञ्ञतरो सत्थुसासने सिक्खाय अपरिपूरकारी'ति। अयम्पि खो ते भद्दालि समयो अप्पटिविद्धो अहोसी'ति । 'अचयो मं भन्ते अचगमा यथा बालं यथा मूळहं यथा अकुसलं, यो'हं भगवता सिक्खापदे पञ्जापियमाने मिक्खुसङ्घे सिक्खं समादियमाने अनुस्साहं पवेदेर्सि । तस्स मे भन्ते भगवा अच्चयं अच्चयतो पटिगण्हातु आयर्ति संवराया'ति । 'तम्घ त्वं भद्दाि

त

Y

न

सु

ਰ

3

9

अच्चयो अच्चगमा, यथा बालं यथा म्ळहं यथा अकुसलं, यं त्वं मया सिक्खापदे पञ्जापियमाने भिखुसङ्घे सिक्खं समादियमाने अनुस्साहं पवेदेसि।

[४] "तं किं मञ्जसि भदालि, इध'स्स भिक्खु उभतोभाग-विग्रत्तो, तम'हं एवं वदेय्यं:-- 'एहि में त्वं भिक्खु पङ्के सङ्कमो होही'ति। 'अपि नु सो सङ्कमेय्य वा, अञ्जेन वा कायं सन्नामेय्य, नो'ति वा वदेय्या'ति ?'। 'नो हे'तं भन्ते'। 'तं किं मञ्जसि भद्दालि, इध'स्स भिक्खु पञ्जा-विमुत्तो .... कायसक्खी .... दिहिप्पत्तो .... सद्घाविमुत्तो.... धम्मानुसारी.... सद्भानुसारी, तम'हं एवं वदेय्यं :--- ' एहि मे त्वं भिक्खु पङ्के सङ्कमो होही'ति। अपि नु सो सङ्कमेग्य वा, अञ्जेन वा कायं सन्नामेय्य, नो'ति वा वदेय्या'ति ?। 'नो हे'तं भन्ते '। तं किं मञ्जसि भद्दालि, अपि त्वं भद्दाळि तरिंम समये उभतोभागविमुत्तो वा पञ्ञाविमुत्तो वा कायसक्खी, वा दिहिप्पत्तो, वा सद्धाविमुत्तो वा, धम्मा-नुसारी वा सद्धानुसारी वा'ति ? । 'नो हे' तं भन्ते'। ननु त्वं भद्दाि तिसम समये रित्तो तुच्छो अपरद्धो'ति' १। 'एवं भन्ते'। अचयो मं भन्ते अचगमा यथा वालं यथा मूळहं यथा अकुसलं, यो'हं भगवता सिक्खापदे पञ्ञापियमाने भिक्खुसङ्घे सिक्खं समादियमाने अनु-स्साहं पवेदेसिं। तस्स में भन्ते भगवा अचयं अचयतो पटिगण्हातु आयर्ति संवराया'ति । ' तम्घ त्वं भद्दाछि अच्चयो अच्चगमा यथा बाछं यथा म्ळहं यथा अकुसलं, यं त्वं मया सिक्खापदे पञ्जापियमाने भिक्खुसङ्घे सिक्खं समादियमाने अनुस्साहं पनेदेसि । यतो च खो त्वं भदािळ अचयं अचयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोसि, तं ते मयं पटिगण्हाम । बुद्धि हे'सा भद्दाळि अरियस्स विनये यो अच्चयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति आयर्ति संवरं आपजाति ।

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

1

हं

[५] "इध मद्दालि एकचो मिक्खु सत्थुसासने अपरिपूरकारी होति; तस्स एवं होति:—' यन्नूना'हं विवित्तं सेनासनं भजेय्यं अरञ्जं स्कलम्लं पव्वतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अवभोकासं पलालपुञ्जं, 'अप्पेव-नामा'हं उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियञाणदस्सनविसेसं सिच्छिकरेय्यं'ति । सो विवित्तं सेनासनं भजित अरञ्जं स्कलम्लं पब्वतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अवभोकासं पलालपुञ्जं। तस्स तथा वूपकहस्स विहरतो सत्था पि उपवदित, अनुविच्च विञ्जू सन्नम्हचारी उपवदित्तं, देवता पि उपवदित्तं, अत्ता पि अत्तानं उपवदिते। सो सत्थारा पि उपविदत्तो अनुविच्च विञ्जूहि सन्नम्हचारीहि उपविदतो, देवताहि पि उपविदतो, अत्तनापि अत्तानं उपविदतो न उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियञाणदस्सन-विसेसं सिच्छिकरोति। तं किस्स हेतु १। ' एवं हे' तं भद्दालि होति यथा तं सत्थुसासने सिक्खाय अपरिपूरकारिस्स।

[६] "इध पन भद्दालि एकच्चो भिक्खु सत्थुसासने सिक्खाय परिपूरकारी होति; तस्स एवं होति:—' यन्नूना'हं विवित्तं सेनासनं भजेय्यं,
....पे०.... सिच्छिकरेय्यं'ति । सो विवित्तं ....पे०.... पलालपुञ्जं।
तस्स तथा वूपकहस्स विहरतो सत्था पि न उपवदित, अनुविच्च
विञ्जू सन्नम्हचारी न उपवदित्त, देवता'पि न उपवदित, अत्ता'पि
अत्तानं न उपवदिते । सो सत्थारा'पि अनुपवदितो अनुविच्च
विञ्जूहि सन्नम्हचारीहि अनुपवदितो देवताहि'पि अनुपवदितो अत्तना'पि
अत्तानं अनुपवदितो उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियञाणदस्सनविसेसं सिच्छकरोति । सो विविच्चेव कामेहि ....पे०....(५१.१८) पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति । तं किस्स हेतु १ । एवं हे'तं भद्दालि होति यथा तं सत्थुसासने सिक्खाय परिपूरकारिस्स । पुन च परं भद्दालि मिक्खु वितक्कविचारानं
वूपसमा ....पे०....(५१.१८) दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति । तं

तथा

पन

भिव

(न व

नित्थ

भिव

आ

कथं

लोग

आ

यथ

मिन

खि

त्ति

अ

न

ना

आं

पार्

इम

खि

तश

किस्स हेतु १। एवं है'तं भद्दाछि ....पे०....परिपूरकारिस्स। पुन च परं भद्दाछि मिक्खु पीतिया च विरागा....पे०....(५१ १८) तितयं झानं उपसम्पज्ज विहरति। तं किस्स हेतु १। एवं हे'तं भद्दाछि ....पे०.... परिपूरकारिस्स। पुन च परं भद्दाछि मिक्खु सुखस्स च पहाना....पे०.... (५१ १८) चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति। तं किस्स हेतु १। एवं हे'तं भद्दाछि....पे०.... परिपूरकारिस्स।

[७] "सो एवं समाहिते चित्ते ....पे०.... (५१.१९) परिपूर-कारिस्स । सो एवं समाहिते ....पे०.... (५१.२०) यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । तं किस्स हेतु १ । एवं हे'तं भद्दाळि....पें०....परिपूर-कारिस्स । सो एवं समाहिते चित्ते....पे०.... (५१.२१) खीणा जाति, वुसितं ब्रम्हचरियं, कतं करणीयं, ना'परं इत्थत्ताया'ति पजानाति । तं किस्स हेतु १ । एवं हे'तं भद्दाळि....पे०....परिपूरकारिस्सा'ति ।

[८] "एवं वृत्ते आयस्मा भद्दालि भगवन्तं एतद'वोच :—'को नु खो भन्ते हेतु को पच्चयो येनिम'धे'कचं भिक्खुं पवय्ह पवय्ह कारणं करोन्ति। को पन भन्ते हेतु को पच्चयो येनिम'धे'कचं भिक्खुं नो तथा पवय्ह पवय्ह कारणं करोन्ती'ति ?। 'इध भद्दालि एकचो भिक्खु अभिण्हापत्तिको होति आपत्तिबहुलो, सो भिक्खुहि बुच्चमानो अञ्जेन'ञ्जं पटिचरित, बहिद्धा क्यं अपनामेति, कोपञ्च दोसञ्च अपच्चयञ्च पातुकरोति, न सम्मा वत्ति, न लोमं पातेति, न नित्थारं वत्ति, 'येन सङ्घो अत्तमनो होति तं करोमी'ति ना'ह। तत्र भद्दालि भिक्खुनं एवं होति :—'अयं खो आवुसो भिक्खु अभिण्हापत्तिको आपत्तिबहुलो, सो भिक्खुहि बुच्चमानो अञ्जेन'ञ्जं पटिचरित ....पे०.... तं करोमी'ति ना'ह। साधु वत आयस्मन्तो इमस्स भिक्खुनो तथा तथा उपपरिक्खय यथा'स्स इदं अधिकरणं न खिप्पमेव वूपसमेय्या'ति। तस्स खो एतं भद्दालि भिक्खुनो भिक्खु तथा

परं

नं

एवं

**I**(-

गो

ĮŢ-

ते,

तं

बो

1 1

यह

ति

द्धा

ते,

તે-

सो

ने-

तो

णं

या

तथा उपपरिक्खन्ति यथा'स्स इदं अधिकरणं न खिप्पमेव वूपसमित । इध पन मद्दालि एकचो भिक्खु अभिण्हापत्तिको होति आपत्तिबहुलो, सो भिक्खूहि वृच्चमानो ना'ञ्जेन'ञ्जं पिटचरित, न बिहद्धा कथं अपनामेति, न कोपच्च दोसख्य अप्पचयश्च पातुकरोति, सम्मा वत्तित, लोमं पातेति, नित्थारं वत्तित, 'येन सङ्घो अत्तमनो होति तं करोमी'ति आह । तत्र भद्दालि भिक्खूनं एवं होति:—'अयं खो आवुसो भिक्खु अभिण्हापत्तिको आपत्तिबहुलो, सो भिक्खूहि वृच्चमानो ना'ञ्जेन'ञ्जं पिटचरित, न बहिद्धा क्रयं अपनामेति, न कोपश्च दोसख्च अप्पचयञ्च पातुकरोति, सम्मा वत्तित, लोमं पातेति, नित्थारं वत्तित, 'येन सङ्घो अत्तमनो होति तं करोमी'ति आह । साधु वत आयस्मन्तो इमस्स भिक्खुनो तथा तथा उपपरिक्खय यथा'स्स इदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमेच्या'ति । तस्स खो एतं भद्दालि भिक्खुनो भिक्खू तथा तथा उपपरिक्खिन्त यथा'स्स इदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमेच्यानेत यथा'स्स इदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमेच्यानेत यथा'स्स इदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमेवित व्या'स्स इदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमेवित व्या'स्स इदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमेवित व्या'स्स इदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमिति ।

[९] '' इध मद्दाल एकचो मिक्खु अधिचापित्तको होति अनापित्त बहुद्धा कर्य मिक्खुलो, सो मिक्खुहि वुच्चमानो अञ्जेन'ञ्जं पिटचरित, बहिद्धा कर्य अपनामिति, कोपञ्च दोसञ्च अप्पच्चयञ्च पातुकरोति, न सम्मा वत्ति, न लेथारं वत्ति, 'येन सङ्घो अत्तमनो होति तं करोमी'तिना'ह। तत्र मद्दालि भिक्खुनं एवं होति:—' अयं खो आवुसो भिक्खु अधिच्चापित्तको अनापित्तबहुलो, सो भिक्खुहि वुच्चमानो अञ्जेन'ञ्जं पिटचरित, बहिद्धा कथं अपनामिति, कोपञ्च दोसञ्च अप्पचयञ्च पातुकरोति....पे०.... करोमी'ति ना'ह। साधु वत आयस्मन्तो समस्स भिक्खुनो तथा तथा उपपरिक्खथ यथा'स्स इदं अधिकरणं न खिप्पमेव वूपसमेन्य्या'ति। तस्स खो एतं मद्दालि भिक्खुनो भिक्खु तथा तथा उपपरिक्खि व्यां स्व वूपसमित। तथा उपपरिक्खि व्यां स्व वूपसमित। तथा उपपरिक्खिन व्यां स्व वूपसमित।

पर

fF

चे

q.

ह

प

स

6

प

4

Sal.

ल

अ

इध पन भद्दालि एकचो भिक्खु अधिचापत्तिको होति अनापत्तिबहुले, सो भिक्ख्हि बुच्चमानो ना'ञ्जेन'ञ्जं पटिचरित । न बहिद्धा क्यं अपनामेति, न कोपञ्च दोसञ्च अप्पच्चयञ्च पातुकरोति, सम्मा वत्तित, लोमं पातेति, नित्थारं वत्तित, 'येन सङ्घो अत्तमनो होति तं करोमी'ति आह । तत्र भद्दालि भिक्ख्नं एवं होति:—' अयं खो आवुसो भिक्खु अधिचापत्तिको अनापत्तिबहुलो, सो भिख्हि बुच्चमानो ना'ञ्जेन'ञ्जं पटिचरित, न बहिद्धा कथं अपनामेति, न कोपञ्च दोसञ्च अप्पच्यञ्च पातुकरोति, सम्मा वत्तित, लोमं पातेति, नित्थारं वत्तित, 'येन सङ्घो अत्तमनो होति तं करोमी'ति आह । साधु वत आयरमन्तो इमस्स भिक्खुनो तथा तथा उपपरिक्खथ यथा'स्स इदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमेय्या'ति। तस्स खो एतं भद्दालि भिक्खुनो भिक्ख् तथा तथा उपपरिक्खिनत यथा'स्स इदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमेय्या'स्स इदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमेव्या'स्स इदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमेव्या'सि इदं अधिकरणं खिप्पमेव वूपसमेवि।

[१०] " इध मद्दालि एकचो मिक्खु सद्धामत्तकेन वहित पेममत्तकेन। तत्र भद्दालि भिक्ख्नं एवं होति :— ' अयं खो आवुसो मिक्खु सद्धामत्तकेन वहित पेममत्तकेन; सचे मयं इमं भिक्खुं पवय्ह पवय्ह कारणं करिस्साम, 'मा यम्पि'स्स तं सद्धामत्तकं पेममत्तकं तम्हा पि परिहायी'ति। सेय्यथा पि भद्दालि पुरिसस्स एकं चक्खुं तस्स मित्ता'मचा आतिसालोहिता तं एकं चक्खुं स्क्खेय्युं। 'मा यम्पि'स्स तं एकं चक्खुं तम्हां पि परिहायी'ति; एवमे'व खो भद्दालि इधे'कचो भिक्खु सद्धामत्तकेन वहित पेममत्तकेन। तत्र भद्दालि भिक्खुनं एवं होति :— ' अयं खो आवुसो भिक्खु सद्धामत्तकेन वहित पेममत्तकेन; सचे मयं इमं भिक्खुं पवय्ह पवय्ह कारणं करिस्साम, 'मा यम्पि'स्स तं सद्धामत्तकं पेममत्तकं तम्हा पि परिहायी'ति।

[११] ''अयं खो भदािल हेतु अयं पचयो येनमि'वेकचं भिक्खं

पवय्ह पवय्ह कारणं करोन्ति; अयं पन भद्दाि हेतु अयं पचयो येन-मिधे'कचं भिक्खुं नो तथा पवय्ह पवय्ह कारणं करोन्ती'ति'।

लो.

क्यं

ममा

तं!

बुसो 'ञ्जं

गतु-

मनो तथा

ति। 'स्स

न।

केन

ारणं

ति।

हिता

रहा-

न।

राम-

ारणं

ति।

**क्खुं** 

[१२] 'को नु खो भन्ते हेतु को पचयो येन पुच्चे अप्पतरानि चे'व सिक्खापदानि अहेसुं बहुतरा च भिक्खू अञ्ञाय सण्ठहिंसु ?। को पन भन्ते हेतु को पचयो येन एतरहि बहुतरानि चे'व सिक्खापदानि होन्ति अप्पतरा च भिक्ख् अञ्जाय सदृहन्ती'ति?'। ' एवं हे'तं भद्दािछ होति :—' सत्तेसु हायमानेसु सद्भम्मे अन्तरधायमाने बहुतरानि चे'व सिक्खा-पदानि होन्ति अप्पतरा च भिक्ख् अञ्जाय सण्टहन्ति । न ताव भद्दालि सत्था सावकानं सिक्खापदं पञ्जापेति याव न इघे'कचे आसवहा-निया धम्मा सङ्के पातुभवन्ति । यतो च खो भदालि इवे'कचे आसवद्वानिया धम्मा सङ्घे पातुभवन्ति, अथ सत्या सावकानं सिक्खापदं पञ्जापेति तेसं येव आसवद्वानियानं धम्मानं पटिघाताय । न ताव भदाळि इधे'कचे आसवद्वानिया धम्मा सङ्घे पातुभवन्ति याव न सङ्घो महत्तं पत्तो होति। यतो च खो भदाि सङ्घो महत्तं पत्तो होति अथ इधे'कचे आसवहानिया धम्मा सङ्घे पातुभवन्ति । अथ सत्था सावकानं सिक्खापदं पञ्ञापेति तेसं येव आसवहानियानं धम्मानं पटिघाताय । न ताव भदाळि इघे'कच्चे आसवहानिया धम्मा सङ्घे पातुभवन्ति याव न सङ्घो लाभमां पत्तो होति....पे०....यसमां पत्तो होति....पे०....बाहुसचं पत्तो होति....पे० ....र्त्तञ्जूतं पत्तो होति....पे०....पटिघाताय । यतो च खो भद्दालि सङ्घो लाभगगं....पे०....रत्तञ्जूतं पत्तो होति अथ इधे'कच्चे आसवहानिया धम्मा सङ्घे पातुभवन्ति, अथ सत्था सावकानं सिक्खापदं पञ्जापेति तेतं येव आसवहानियानं धम्मानं पटिघाताय ।

[ १२ ] '' अप्पका खो तुम्हे भद्दाि तेन समयेन अहुनत्थ, ' यदा नो अहं आजानीयसुसूपमं धम्मपरियायं देसेसिं, सरिस त्वं भद्दाठी'ति ?

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

सम

लो

हि

सर

हो।

वा

अ

'नो है'तं भन्ते'। 'तत्र भद्दालि कं हेतुं पचेसी'ति ?। 'सो हि नूना'हं भन्ते दीघरत्तं सत्थुसासने सिक्खाय अपरिपूरकारी अहोसिं'ति । 'न खो भद्दालि एसे'व हेतु एस पच्चयो; अपि च मे त्वं भद्दालि दीघरत्तं चेतसा चेतो परिच विदितो, 'न वा'यं मोघपुरिसो मया धम्मे देसियमाने अद्विकत्वा मनसिकत्वा सन्वचेतसो समन्नाहरित्वा ओहितसोतो धम्मं सुणाती'ति । अपि च ते अहं भद्दालि आजानीयसुसूपमं धम्मपरियायं देसिस्सामि, तं सुणाहि साधुकं मनसि करोहि भासिरसामी'ति'। 'एवं भन्ते'ति खो आयस्मा भद्दालि भगवतो पचस्सोसि । भगवा एतद'वोचः—

[१४] " सेय्याथा पि भद्दालि दक्खो अस्सद्मको भद्रं अस्साजानीयं लमिला पठमेने'व **मुखाधाने** कारणं कारेति, तस्स मुखाधाने कारणं कारियमानस्स होन्ति येत्र विसूकायितानि विसेवितानि विप्फन्दितानि कानिचि कानिचि यथा तं अकारितपुर्वं कारणं कारियमानस्स । सो अभिण्हकारणा अनुपुञ्जकारणा तस्मि ठाने परिनिन्वायति । यतो खो भदालि दहरो अस्साजानीयो अभिण्हकारणा अनुपुब्बकारणा तस्मि ठाने परिनिब्बुतो होति, तमे'नं अस्सद्मको उत्तरिं कारणं कारेति युगाधाने, तस्स युगाधाने कारणं कारियमानस्स होन्ति विसूकायितानि....पे०....ठाने परिनिव्वायित। यतो खो भदालि भद्रो अस्साजानीयो अभिण्हकारणा अनुपुच्चकारणा तस्मि ठाने परिनिव्युतो होति, तमे'नं अस्सदमको उत्तरिं कारणं कारेति अनुक्रमे मण्डले खुरकाये धावे रवत्थे राजगुणे, राजवंसे उत्तमे जवे उत्तमे हये उत्तमे साखल्ये, तस्स उत्तमे जवे उत्तमे हये उत्तमे साखल्ये कारणं कारियमानस्स होन्ति विसूकायितानि....पे०....ठाने परिनिब्बायित। यतो च खो भद्दाि भद्रो अस्साजानीयो अभिण्हकारणा व्यकारणा तरिंम ठाने परिनिव्युतो होति, तमे'नं अस्सदमको उत्तरिं विणयश्च विरुपश्च अनुप्पवेच्छति। इमेहि खो भद्दाि दसि अङ्गेहि

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ते

ले

च

वा इं

कं

तो

यं

णं

चे

गा

रो

तो

ने

印钟市

मे

णं

g-

πŧ

समन्नागतो भद्रो अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोगो रञ्जो अङ्गं'ति एव सङ्खं गच्छिति। एवमे'व खो भद्दालि दसिह धम्मोह समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति पाहुनेय्यो दिक्खणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स। कतमोह दसिह ? इय भद्दालि भिक्खु असेखायसम्मादि-दिया समन्नागतो होति, असेखेन सम्मासङ्कर्णेन समन्नागतो होति, असेखाय सम्मागाचाय समन्नागतो होति, असेखेन सम्मानाचाय समन्नाचाय समनाचाय समन्नाचयाय समनाचयाय समन्नाचयाय सम

[१५] इदम'बोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा भद्दाल भगवतो भासितं अभिनन्दी'ति।

# भदालिसुत्तन्तं पञ्चमं।

६६

### [ ६. लटुकिकोपमसुत्तं ]

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा अङ्गुत्तरापेसु विहरित; आपणं नाम अङ्गुत्तरापानं निगमो। अथ खो भगवा पुट्चण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय आपणं पिण्डाय पाविसि, आपणे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिकन्तो येन'ञ्जतरो वनसण्डो तेनु'पसङ्कमि दिवा-

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

भत्त

पटि

्र इं

भन्त

पेम

पज

चन

सुत्त

तक

Ħ

इति

भि

पि

वत

मर

अ

हा

द

विहाराय, तं वनसण्डं अज्झोगाहित्वा अञ्जतर्रास्म रुक्खमूले दिवाविहारं निसीदि । आयस्मा पि खो उदायी पुट्यण्हसमयं निवासेत्वा....पे०.... येन सो वनसण्डो तेनु'पसङ्कामि दिवाविहाराय, तं वनसण्डं अज्झोगाहित्वा अञ्जतर्रास्म रुक्खगूले दिवाविहारं निसीदि । अथ खो आयस्मतो उदायिस रहोगतस्स पिटसलीनस्स एवं चेतसो पिरिवितक्को उदपादि :—'बहुनं वत नो भगवा दुक्खध्यमानं अपहत्ता, बहुनं वत नो भगवा सुखध्यमानं उपहत्ता, वहुनं वत नो भगवा अकुसलानं ध्यमानं अपहत्ता, बहुनं वत नो भगवा कुसलानं ध्यमानं उपहत्ता'ति । अथ खो आयस्मा उदायी सायण्हसमयं पिटसलाना वृद्धितो येन भगवा तेनु'पसङ्कामि, उपसङ्कामित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा उदायी भगवन्तं एतद'वोच :—

[२] 'इध मण्हं भन्ते रहोगतस्स पिटस्छीनस्स एवं चेतसो पिरिवि-तक्को उदपादि:—'बहुनं वत नो भगवा....पे०....कुसलानं धम्मानं ल्प-हत्ता'ति। मयं हि भन्ते पुब्बे सायश्चेत्र भुञ्जाम पातो च दिवा च विकाले। अहु खो सो भन्ते समयो यं भगवा भिक्ख् आमन्तेसि:—'इङ्घ तुम्हें भिक्खत्रे एतं दिवा विकालभोजनं पजहाथा'ति। तस्स मण्हं भन्ते अहुदेव अञ्ज्यतं अहु दोमनस्तं। यिप नो सद्धा गहपतिका दिवा विकाले पणीतं खादनीयं भोजनीयं देन्ति, तस्स पि नो भगवा पहानमा'ह, तस्स पि नो सुगतो पिटिनिस्सग्गमा'हा'ति। ते मयं भन्ते भगवित पेमञ्च गारवञ्च हिरिञ्च ओत्तप्ष्य सम्पस्समाना एवं तं दिवा विकालभोजनं पजहिम्हा। ते मयं भन्ते सायश्चेत्र भुञ्जाम पातो च। अहु खो सो भन्ते समयो यं भगवा भिक्ख् आमन्ते-सि:—'इङ्घ तुम्हे भिक्खत्रे एतं रित्तं विकालभोजनं पजह्या'ति। तस्स मण्हं भन्ते अहुदेव अञ्ज्यत्तं अहु दोमनस्तं। यिप नो इमेसं द्वित्रं

भत्तानं पणीतसङ्खाततरं, तस्स पि नो भगवा पहानं आह, तस्स पि नो सुगतो पटिनिस्सग्गं आहा'ति ।

ग्रं

वा

H

वत

ानं

नं

यी

त्वा

स्मा

वि-

प-

हे ।

म्हे

ञ-रीतं

ातो

图

न्नेव

ते-

स्स

न

'भूतपुब्बं भन्ते अञ्जतरो पुरिसो दिवा सूपेय्यं छभित्वा एवमा'ह :— 'हन्द च इमं निक्खिपथ, सायं सब्बे'व समग्गा भुिक्तस्सामा'ति । या काचि भन्ते सङ्खितियो सब्बा ता रिंत्, अप्पा दिवा। ते मयं भन्ते भगविति पेमञ्च गारवञ्च हिरिञ्च ओत्तप्पञ्च सम्परसमाना एवं तं रिंत् विकाछभोजनं पजिहम्हा। भूतपुब्बं भन्ते भिक्खू रत्तन्धकारितिमिसायं पिण्डाय चरन्ता चन्दिनिकाम्पि पविसन्ति, ओळिग्छे पि पपतिन्ति, कण्टकबद्दम्प आरोहिन्ति, सुत्तिम्प गाविं आरोहिन्ति, मानवेहि पि समागच्छन्ति कतकामोहि पि अक-तकमोहि पि, मातुगामो पि ते असद्धमोन निमन्तेति।

'भूतपुच्चा'हं भन्ते रत्तन्धकारितिमिसायं पिण्डाय चरामि। अइसा खो मं भन्ते अञ्जतरा इत्थी विज्ञन्तिरकाय भाजनं धोवन्ती, दिस्वा मं भीता विस्सरम'कासि 'अच्मुं में, पिसाचो वत मं'ति। एवं वुत्ते अहं भन्ते तं इत्थि एतद'वोचं:— 'न भिगिनि पिसाचो, भिक्खु पिण्डाय ठितो'ति। भिक्खुस्स आतु मारि, भिक्खुस्स मातु मारि, वरं ते भिक्खु तिण्हेन गोविकत्तनेन कुच्छि परिकत्तो न त्वे'व या रत्तन्धकारितिमिसायं कुच्छिहेतु पिण्डाय चरसी'ति। तस्स मण्हं भन्ते तद'नुस्सरतो एवं होति:— 'बहुनं वत नो भगवा दुक्खधम्मानं....पे०....कुस्छानं धम्मानं उपहत्ता'ति'।

[२] " एवमेव पन उदायि इघे'कचे मोघपुरिसा, 'इदं पजहथा'ति मया वृच्चमाना ते एवमा'हंसु :—' किं पन इमस्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स अधिसिल्लुखते'वायं समणो'ति; ते तश्चेव नप्पजहन्ति मयि च अप्पच्चयं उप- हापेन्ति, ये च भिक्ख सिक्खाकामा । तेसं तं उदायि होति बळवं बन्धनं देण्हं बन्धनं थिरं बन्धनं अपूर्तिकं बन्धनं थूठो कळिङ्गरो । सेय्यथा पि उदायि

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

पह

ब

बुः

Чŧ

हा

1

चे

वः

तः

ख

न

सु

यु

स

11

Ų

3

9

लडुिक्का सकुणिका प्तिल्ताय बन्धनेन बद्धा तत्थे'व वधं वा बन्धं वा मरणं वा आगमेति । यो नु खो उदायि एवं वदेण्यः—'येन सा लडुिक्का सकुणिका प्तिल्ताय बन्धनेन बध्दा तत्थेव वधं वा बन्धं वा मरणं वा आगमेति, तं हि तस्सा अबलं बन्धनं दुब्बलं बन्धनं प्तिकं बन्धनं असारकं बन्धनं'ति । सम्मन्नु खो सो उदायि वदमानो वेदच्या'ति ?'। 'नो है'तं भन्ते। येन सा भन्ते लडुिक्का सकुणिका प्रतिलताय....पे०....आगमेति, तं हि तस्सा बलवं बन्धनं....पे०....किङ्करो'ति । एवमे'व खो उदायि इधे'क्चे मोघपुरिसा, 'इदं पजहथा'ति मया बुच्चमाना ते एवमा'हंसु :— 'किं पन इमस्स अप्पन्तकस्स ओरमत्तकस्स, अधिसिल्लिखते'वा'यं समणो'ति । ते तञ्चेव नप्पजहिन्त मयि च अप्पच्चयं उपद्वापेन्ति ये च भिक्ख् सिक्खाकामा । तेसं तं उदायि होति बलवं बन्धनं....पे०....किङ्करो ।

[ १ ] " इघ पन उदायि एकचे कुलपुत्ता ' इदं पजहथा'ति मया वृचमाना ते एवमा'हंसु :— ' किं पन इमस्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स
पहातव्यस्स यस्स नो भगवा पहानमा'ह, यस्स नो सुगतो पटिनिस्सग्गमा'
हा'ति । ते तन्नेव पजहिन्त मिय च न अप्पचयं उपद्वापेन्ति ये च मिक्ख्
सिक्खाकामा । ते तं पहाय अप्पोस्सुका पन्नलोमा परदवुत्ता मिगभूतेन
चेतसा विहरिन्त । तेसं तं उदायि होति अवलं वन्धनं दुव्वलं वन्धनं
पूर्तिकं वन्धनं असारकं वन्धनं । सेय्यथा पि उदायि रञ्जो नागो ईसादन्तो
उच्चूळह्वा'मिजातो सङ्गामावचरो दळहेहि , वारत्तेहि बन्धनेहि बद्धो
ईसकं येव कायं सन्नामेखा तानि वन्धनानि सञ्छिन्दित्वा सम्पदालेखा येनकामं पक्कमिति । यो नु खो उदायि एवं वदेय्य :— ' येहि सो रञ्जो नागो
....पे०....येनकामं पक्कमित, तं हि तस्स बलवं बन्धनं...पे०....
कालिङ्गरो'ति, 'सम्मनु खो सो उदायि वदमानो वदेय्या'ति ?' । ' नो हे'तं
भन्ते ' । ' येहि सो भन्ते रञ्जो नागो ईसादन्तो...पे०....येनकामं

वा

का

11-

रकं

ते।

हि

क्बे

स्स

**cq**-

ä

₹-

स्स

मा

स्बू

तेन

धनं

न्तो

द्धो

न-

गो

'तं

नमं

पक्कमित, तं हि तस्स अबलं बन्धनं दुब्बलं बन्धनं पूर्तिकं बन्धनं असारकं बन्धनं'ति । एवमेव खो उदायि इधे'कचे कुलपुत्ता 'इदं पजहथा'ति मया वृच्चमाना ते एवमा'हंसु:— 'किं पन इमस्स अपमत्तकस्स ओरमत्तकस्स पहातब्बस्स यस्स नो भगवा पहानमा'ह, यस्स नो सुगतो पिटिनिस्सग्गमा'- हा' ति; ते तञ्चेव पजहन्ति मिय च न अप्पच्चयं उपद्वापेन्ति, ये च भिक्खू सिक्खाकामा । ते तं पहाय अप्पोस्सुका पन्नलोमा परदवुत्ता मिगभूतेन चेतसा विहरन्ति । तेसं तं उदायि होति अबलं बन्धनं....पे०....असारकं बन्धनं ।

[ ५ ] '' सेय्यथा पि उदायि पुरिसो दळिहो अस्सको अनाळिहयो, तस्स'स्स एकं अगारकं ओल्लग्गविल्लग्गं काकातिदार्थि न परमरूपं, एका खटोपिका ओलुग्गविलुग्गा न परमरूपा, एकिस्सा कुम्भिया धञ्जसमवापकं न परमरूपं, एका जायिका न परमरूपा, सो आरामगतं भिक्खुं पस्सेय्य सुधोतहत्थपादं मनुञ्ञं भोजनं भुत्ताविं सीताय छायाय निसिन्नं अधिचित्ते युत्तं । तस्स एवम'स्सः — ' सुखं वत भो सामञ्जं, आरूग्यं वत भो सामञ्जं, सो वत'रसं यो हं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छा-देत्वा अगारस्मा अनगारियं पञ्चजेय्यं'ति।सो न सक्कुणेय्य एकं अगारकं ओल्ड-ग्गविलुग्गं काकातिदार्थि न परमरूपं पहाय, एकं खटोपिकं ओलुग्गविलुग्गं न परमरूपं पहाय, एकिस्सा कुम्भिया धञ्ञसमवापकं न परमरूपं पहाय, एकं जायिकं न परमरूपं पहाय, केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वःथानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पञ्बजितुं। यो नु खो उदायि एवं वदेय्य :--- ' येहि सो पुरिसो बन्धनेहि बद्धो न सक्कोति एकं अगारकं ओलुग्गविलुग्गं....पे०....अनगारियं पब्बजितुं, तं हि तस्स अवलं बन्धनं....पे०....असारकं बन्धनं'ति । सम्मन्न खो सो उदायि वदमानो वदेय्या'ति' । ' नो हे'तं मन्ते ? । येहि सो भन्ते पुरिसो बन्धनेहि बद्धो न

अस

मय

( §

लो

परि

परि

सों

अ

इ

पां

उ

य

q

f

सक्कोति एकं अगारकं ओलुग्गविलुग्गं काकातिदायिं न परमरूपं पहाय एकं खाटोपिकं....पे०....अगारस्मा अनगारियं पव्यजितुं, तं हि तस्स बल्वं बन्धनं....पे०....कळिङ्गरो'ति । एवमेव उदायि इधेकचे मोधपुरिसा, 'इदं पजहथा'ति मया बुच्चमाना ते एवमा'हंसु :— 'किं पन इमस्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स, अधिसिल्लिखते'वा'यं समणो'ति; ते तन्नेव नप्पजहन्ति मयि च अपच्चयं उपद्योपन्ति ये च मिक्ख् सिक्खाकामा । तेसं तं उदायि होति बल्वं बन्धनं....पे०....कळिङ्गरो ।

[६] ''सेय्यथा पि उदायि गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अड्डो महद्रनो महाभोगो नेकानं निक्खगणानं चयो नेकानं धञ्ञगणानं चयो नेकानं खेत्तगणानं चयो नेकानं बश्चगणानं चयो नेकानं भरियागणानं चयो नेकानं दासगणानं चयो नेकानं दासिगणानं चयो; सो आरामगतं भिक्खुं परसेय्य सुधोतहत्थपादं....पे०....अधिचित्ते युत्तं। तस्स एवमस्सः --' सुखं वत भो सामञ्जं....पे०....अनगारियं पव्यजेय्यं'ति । सो सक्कणेय्य नेकानि निक्खगणानि पहाय नेकानि धञ्ञगणानि पहाय नेकानि खेत्तगणानि पहाय नेकानि वशुगणानि पहाय नेकानि भरियागणानि पहाय नेकानि दासगणानि पहाय नेकानि दासिगणानि पहाय केसमस्युं ओहारेत्वा....पे०.... पव्यजितुं। यो नु खो उदायि एवं वदेय्य:—'येहि सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा वन्धनेहि बद्धो सक्कोति नेकानि निक्खगणानि पहाय ....पे०.... नेकानि दासिगणानि पहाय केसमस्युं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पञ्चजितुं, तं हि तस्स बठवं बन्धनं ....पे० .... कळिङ्गरो'ति । सम्मन्नु खो सो उदायि वदमानो वदेण्या'ति ?'। ' नो हे'तं भन्ते। येहि सो भन्ते गहपति वा गहपतिपुत्तो वा बन्धनेहि बद्धो सक्कोति नेकानि निक्खगणानि पहाय नेकानि धञ्ञगणानि....पे०.... अगारस्मा अनगारियं पव्यजितुं, तं हि तस्स अबलं बन्धनं....पे०....

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

असारकं बन्धनं'ति'। एव'मेव खो उदायि इधे'कच्चे कुळपुत्ता, ' इदं पजहथा'ति मया बुच्चमाना ते एवमा'हंसु :— ' किं पन इमस्स अप्पमत्तकस्स....पे०.... ( § ४ ) असारकं बन्धनं।

å

Н

a

नो

नं

ानं प्य

भो

नि

ाय नि

वा

ाय

नि

ठवं

21

द्रो

[७] "चत्तारो इमे उदायि पुग्गला सन्तो संविक्तमाना लोकस्मि। कतमे चत्तारो ?। इध उदायि एकच्चो पुग्गलो उपधिपहानाय पिटपन्नो होति उपधिपिटिनिस्सग्गाय, तमेनं उपधिपहानाय पिटपन्नं उपधि-पिटिनिस्सग्गाय उपधिपिटिसंयुत्ता सरसङ्कप्पा समुदाचरन्ति, सो ते अधिवा-सेति, नष्पजहाति न विनोदेति न व्यन्तिकरोति ना'नभावं गमेति। इमं खो अहं उदायि पुग्गलं संयुत्तो'ति वदामि नो विसंयुत्तो। तं किस्स हेतु ? इन्द्रियवेमत्तता हि मे उदायि इमिर्सम पुग्गले विदिता।

'इंघ पन उदायि एकचो पुग्गलो उपधिपहानाय पिटपन्नो होति उपधि-पिटिनिस्सागाय, तमेनं उपाधिपहानाय पिटपन्नं....पे०....सो ते नाधिवा-सेति, पजहित विनोदेति व्यान्तिकरोति अनभावं गमेति। इमिप खो अहं उदायि पुग्गलं संयुत्तो'ति वदासि नो विसंयुत्तो । तं किस्स हेतु १ इन्द्रि-यवेमत्तता हि मे उदायि इमिस्म पुग्गले विदिता।

'इंच पन उदायि एकच्चो पुग्गळो उपधिपहानाय....पे०....उपधिपटिनिस्सग्गाय कदाचि करहचि सितसम्मोसा उपधिपटिसंयुत्ता सरसङ्कष्पा समुदाचरित । दन्धो उदायि सतुष्पादो, अथ खो नं खिष्पमेव पजहित विनोदेति
च्यन्तिकरोति अनभावं गमेति । सेय्यथा'पि उदायि पुरिसो दिवससन्तत्ते
अयोकटाहे हे वा तीणि वा उदकफुसितानि निपातेय्य; दन्धो उदायि उदअयोकटाहे हे वा तीणि वा उदकफुसितानि निपातेय्य; दन्धो उदायि उदकफुसितानं निपातो, अथ खो नं खिष्पमेव परिक्खयं परियादानं गच्छेय्य;
एवमेव खो उदिय इधे'कच्चो पुग्गळो उपधिपहानाय पटिपन्नो होति उपधिपटिनिस्सग्गाय, तमेनं उपधिपहानाय पटिपन्नं उपधिपटिनिस्सग्गाय

इ

दु

वर

30

त वि

र्डा

100

झ

प

झ

उ

व

ि

इत

व

38

उ

कदाचि करहचि सितसमोसा उपियिदिसंयुत्ता सरसङ्कप्पा समुदाचरित। दन्धो उदायि सतुप्पादो, अथ खो नं खिप्पमेव पजहित विनोदेति व्यन्तिकरोति अनभावं गमेति। इमिप्प खो अहं उदायि पुग्गठं संयुत्तो'ित वदािय नो विसंयुत्तो। तं किस्स हेतु १ इन्द्रियवेमत्तता हि मे उदािय इमिर्से पुग्गठे विदिता।

'इध पन उदायि एकचो पुग्गलो 'उपिध दुक्खस्स मूलं'ित विदित्वा निरुपिध होति उपिधसङ्क्षये विमुत्तो। इमं खो अहं उदायि पुग्गलं विसंयुत्तो'ित वदािम नो संयुत्तो। तं किस्स हेतु १ इन्द्रियवेमत्तता हि मे उदािय इमिस्स पुग्गले विदिता।

- [८] "पश्च खो इमे उदायि कामगुणा। कतमे पश्च ?। चक्खु-विञ्जेय्या रूपा इद्या कन्ता मनापा पियरूपा काम्प्रसंहिता रजनीया, सोतिविञ्जेय्या सदा, घानविञ्जेय्या गन्धा, जिव्हाविञ्जेय्या रसा, कायविञ्जेय्या फोट्टब्या इद्या कन्ता मनापा पियरूपा काम्प्रसंहिता रजनीया। इमे खो उदायि पश्च कामगुणा । यं खो उदायि इमे पश्च कामगुणे पिटच्च उप्पज्जित सुखं सोमनस्सं इदं वृच्चित कामसुखं मीळ्हसुखं पुथुज्जनसुखं अनिरयसुखं; न आसेवितव्वं न भावेतव्वं न बहुलीकातव्वं, भायितव्वं एतस्स सुखरसा'ति वदामि । इध उदायि भिक्खु विविच्चेय कामेहि....पे०....(५१.१८) चतुत्यं झानं उपसम्पज्ज विहरित । इदं वृच्चित नेक्खम्मसुखं, पिववेकसुखं, उपसमसुखं, सम्बोधसुखं, आसेवितव्वं भावेतव्वं बहुलीकातव्वं, न भायितव्वं एतस्स सुखरसा'ति वदामि ।
- [९] "इध उदायि भिक्खु विविचेव कामेहि....पे०....पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं खो अहं उदायि इञ्जितस्मि वदामि, किश्च तत्थ इञ्जितस्मि ? यदेव तत्थ वितक्कविचारा अनिरुद्धा होन्ति इदं तत्थ

इक्षितिरंस । इध उदायि भिक्खु वितक्कविचारानं वूपसमा....पे०....
दुतियं झानं उपसम्पज्ज निहरति । इदिम्प खो अहं उदायि इक्षितिरंस वदामि, किञ्च तत्थ इक्षितिरंस ? यदेव तत्थ पीतिसुखं अनिरुद्धं होति इदं तत्थ इक्षितिरंस । इध उदायि भिक्खु पीतिया च विरागा....पे०....
तियं झानं उपसम्पज्ज निहरति । इदिम्प खो अहं उदायि इक्षितिरंस वदामि । किञ्च तत्थ इक्षितिरंस ? यदेव तत्थ उपेक्खासुखं अनिरुद्धं होति इदं तत्थ इक्षितिरंस । इध उदायि भिक्खु सुखरस च पहाना दुक्खरस च पहाना ....पे०....चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज निहरति । इदं खो अहं उदायि अनि-क्षितिरंस वदामि ।

[ १० ] "इध उदायि भिक्खु विविचेव कामेहि....पे०....पठमं **झानं** उपसम्पज्ज विहरति। इदं खो अहं उदायि 'अनलं'ति वदामि, पजहथा'ति वदामि, समितिकमथा'ति वदामि। को च तस्स समिति-कमो १ । इध उदायि भिक्खु वितक्किविचारानं वूपसमा....पे०....द्तियं झानं उपसम्पज्ज विहरति, अयं तस्स समितिक्कमो । इदिम्प खो अहं उदायि ' अनलं ति वदामि, पजहथा'ति वदामि, अयं समितिक्कमया'ति वदामि । को च तस्स समतिक्समो है । इध उदायि भिक्खु पीतिया च विरागा....पे०....ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति, अयं तस्स समितिक्रमो । इदम्पि खो अहं उदायि 'अनलं'ति वदामि, पजहयां'ति वदामि, समतिकसभ्यांति ददामि । को च तस्स समतिकसो १। इध उदायि भिक्खु छुखस्स च पहाना....पे०....चतुत्यं झानं उपसम्पज्ज बिहरति, अर्थ तस्स समितिकमो । इदिम्प खो अहं उदायि ' अनलं'ति वदामि, पजहथा'ति बदामि, समतिकस्या'ति वदामि। को च तस्स समतिकामो ! । इध उदायि भिक्खु सञ्ज्यसो रूपसञ्जानं समतिकामा ....पे०....आकासानश्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं तस्स समित-

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

देति 'ति

ायि

ते।

त्वा 'ति

ार्सि

खु-या, सा,

रुपे इखं स्स

१. खं, खं,

ानं श्र

तथ

क्कमो । इदम्पि खो अहं उदायि 'अनलं'ति वदामि, पजह्या'ति वदामि. समितिकामथा'ति वदामि । को च तस्स समितिकामो ? । इध उदायि मिक्ख सन्बसो आकासानञ्चायतनं समितिकम्म....पे०....विञ्ञाणश्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति। अयं तस्स समितिक्कमो। इदिम्प खो अहं उदायि ' अनलं'ति वदामि,पजहथा'ति वदामि, समितिक्कमथा'ति वदामि । को च तस्स समितकमो १। इध उदायि मिक्खु सन्त्रसो विञ्ञाणञ्चायतनं समितकमा 'नित्य किञ्ची'ति **आकिञ्चञ्जायतनं** उपसम्पज्ज विहरित । अयं तस्स समितकमो । इदम्पि खो अहं उदायि ' अनलं'ति वदामि, पजहथा'ति वदामि, समितिक्समथा'ति वदामि । को च तस्स समितिक्समो ?। इथ उदायि भिक्ख सन्वसो आकिञ्चञ्ञायतनं समितिक्कम्म ने'वसञ्ज्ञाना'सञ्जायतनं उप-सम्पज्ज विहरति । अयं तस्स समितिकामो । इदम्पि खो अहं उदायि ' अनलं'ति वदामि, पजहथा'ति वदामि, समितिकस्या'ति वदामि। को च तस्स सम-तिक्कमो ?। इथ उदायि भिक्खु सञ्बसो नेवसञ्जानासञ्जायतनं समितिक्कम सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, अयं तस्स संमतिक्कमो। इति खो अहं उदायि ने'वसञ्जाना'सञ्जायतनस्स पि पहानं वदामि। पस्सिस नो त्वं उदायि तं संयोजनं अणुं वा थूळं वा यस्सा'हं नो पहानं वदामी'ति ? " ' नो हे'तं भन्ते'ति' ।

वं

स

स

1

म

3

3

f

[११] इदम'वोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा उदायी भगवतो भासितं अभिनन्दी'ति।

लडुकिकोपमसुत्तन्तं छहं।

६७

#### [७ चातुमसुत्तं]

[ १ ] एवं मे सुतं । एकं समयं भगता चातुमायं विहरति आमलकी-वने । तेन खो पन समयेन सारिपुत्तमोगालानपमुखानि पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि चातुमं अनुप्पत्तानि होन्ति भगवन्तं दस्सनाय । ते च आग-न्तुका भिक्खू नेवासिकेहि भिक्खूहि सिंद्र पटिसम्मोदमाना सेना-सनानि पञ्ञापयमाना पत्तचीवरानि पटिसामयमाना उच्चासदा महा-सद्दा अहेसुं । अथ खो भगत्रा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्ते-सि:--- के पन एते आनन्द उच्चासदा महासद केवटा मञ्जे मच्छित्रिलोपे'ति ? ' एतानि भन्ते सारिपुत्त—मोग्ग्ह्यानपमुखानि ....पे o .... उचासद्दा महासद्दा'ति। ' तेन हि आनन्द मम वचनेन ते भिक्खू आमन्तेहि:—' सत्था'यरमन्ते आमन्तेती'ति । ' एवं भन्ते'ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिरसुत्वा येन ते भिक्ख् तेनु'पसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा ते भिक्खू एतद'वोच :—' सत्था'यस्मन्ते आमन्तेती'ति । ' एकमा'वुसो'ति खो ते भिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनु'पसङ्क्षींमसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ने खोते भिक्तवू भगवा एतद'वोच:—' किलु तुम्हे भिक्लवे उच्चासदा महासदा केवट्टा मञ्जे मन्छिविलोपे'ति ? । ' इमानि भन्ते सारिपुत्तमोगाल्यानपमुखानि पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि चातुमं अनुप्पत्तानि भगवन्तं दस्सनाय, ते'मे आगन्तुका भिक्खू नेवासिकेहि भिक्खूहि सिंद्धं पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्ञापयमाना पत्तचीवरानि पटिसामयमाना उच्चासद्दा महासद्दा'ति' । 'गच्छथ भिक्खवे पणामेहि वो, न वो मम सन्तिके वत्तब्वं'ति। 'एवं भन्ते 'ति खो ते भिक्खू भगवतो पटिस्सुत्वा उद्घाया'सना भगवन्तं अभिवा-देत्वा पदिक्खणं कत्वा सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरं आदाय पकार्मेसु।

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

, बु

ये स

स मे,

खु प-

'ति ।म-

हम्म ते ।

मे ।

हानं

वतो

35

वा

अ

qu

भि

भग

भग

मह

पस

च व

ल्ला

उप

खो

एवं

दानि

अप्प

सारि

उप्पा

न्तेरि

एवं

[२] तेन खो पन समयेन चातुमेय्यका सक्या सन्थागारे सिन्नपितता होन्ति केनचिदे'व करणीयेन । अद्दसासुं खो चातुमेय्यका सक्या ते भिक्खू दूरतो व गच्छन्ते, दिस्वान येन ते भिक्खू तेनु'पसङ्कामिंसु, उपसङ्कामित्वा ते भिक्खू एतद'वोचुं:—'हन्द कहं पन तुम्हे आयरमन्तो गच्छथा'ति ?। 'भगवता खो आवुसो भिक्खुसङ्घो पणामितो'ति। 'तेन हा'-यरमन्तो मुहुत्तं निसीद्थ, अप्पेव नाम मयं सङ्कुणेय्याम भगवन्तं पसादेनुतुं'ति '। 'एवमा'वुसो 'ति खो ते भिक्खु चातुमेय्यकानं सक्यानं पचरसोसुं।

[३] अथ खो चातुमेय्यका सक्या येन भगवा तेनु'पसङ्गभिसु, उपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो चातुमेय्यका सक्या भगवन्तं एतद्'बोचुं:—' अभिनन्दतु भन्ते भगवा भिक्खुसङ्घं, अभिवदतु भन्ते भगवा भिक्खुसङ्घं। सेय्यथा'पि भन्ते भगवा पृत्वे भिक्खुसङ्घो अनुगगहीतो एवमेवं भगवा एतरिह अनुगण्हातु भिक्खुसङ्घं। सन्ते'त्थ भन्ते भिक्खू नवा अचिरपव्वजिता अधुना'गता इमं ध्यम्पविनयं, तेसं भगवन्तं दरसनाय अठभन्तानं सिया अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो। सेय्यथा'पि भन्ते बीजानं तरुणानं उदकं अठभन्तानं सिया अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो। सेय्यथा'पि भन्ते बीजानं तरुणानं उदकं अठभन्तानं सिया अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो। सेय्यथा पि भन्ते वच्छरस तरुणस्स मातरं अपस्सन्तस्स सिया अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो। सेय्यथा पि भन्ते वच्छरस तरुणस्स मातरं अपस्सन्तस्स सिया अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो। अभिनन्दतु भन्ते भगवा भिक्खुसङ्घं, अभिवदतु भन्ते भगवा भिखुसङ्घं। सेय्यथा पि भन्ते भगवा पृत्वे भक्खुसङ्घं। अनुग्गहीतो एवमेवं भगवा एतरिह अनुगण्ण्हातु भिक्खुसङ्घं'ति।

[३] अथ खो ब्रम्हा सहम्पति भगवतो चेतसा चेतोपरिवितकम'-

ब्जाय सेय्यथा'पि नाम बलवा पुरिसो समिज्ञितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिज्जेय्य एवमे'वं ब्रम्हलोके अन्तरहितो भगवतो पुरतो पातुरहोसि । अथ खो ब्रम्हा सहम्पति एकंसं उत्तरासङ्गं करित्वा येन भगवा तेन'ञ्जलिं पणामेत्वा भगवन्तं एतद'वोच :— ' अभिनन्दतु भन्ते भगवा भिक्खुसङ्गं ....पे०(§३)....अभिनन्दतु भन्ते भगवा भिक्खुसङ्गं, अभिवदतु भन्ते भगवा भिक्खुसङ्गं । सेय्यथा'पि भन्ते भगवता पुन्बो भिक्खुसङ्गं अनुग्गहीतो एवमे'वं भगवा एतरहि अनुगण्हातु भिक्खुसङ्गं'ति ।

[ 8 ] असिंक्खिसु खो चातुमेय्यका च सक्या ब्रम्हा च सहम्पति भगवन्तं पासादेतुं वीजूपमेन च तरुणूपमेन च । अथ खो आयस्मा महामोग्गल्छानो भिक्खू आमन्तेसि :— 'उद्दृह्या'वुसो, गण्हाथ पत्तचीवरं, पसादितो भगवा चातुमेय्यकेहि च सक्केहि ब्रम्हुना च सहम्पतिना बीजूपमेन च तरुणूपमेन चा'ति'। 'एवमा'वुसो'ति' खो ते भिक्खू आयस्मतो महामोग्गल्छानस्स पिटस्सुत्वा उद्दाया'सना पत्तचीवरमा'दाय येन भगवा तेनु'पसङ्कामिस्र उपसङ्कामित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं सारिपुत्तं भगवा एतद'वोच :—

[५] ''र्कि'ति ते सारिपुत्त अहोसि मया मिक्खुसङ्घे पणामिते'ति' ?। एवं खो मे भन्ते अहोसि भगवता भिक्खुसङ्घे पणामिते :—'अप्पोस्सुक्को दानि भगवा दिदृधम्मसुखिवहारं अनुयुत्तो विहरिस्सिति; मयम्पि दानि अप्पोस्सुक्का दिदृधम्मसुखिवहारं अनुयुत्ता विहरिस्सामा'ति'। 'आगमेहि त्वं सारिपुत्त, आगमेहि त्वं सारिपुत्त, न खो ते सारिपुत्त पुन पि एवरूपं चित्तं उप्पादेतव्वं'ति'। अथ खो भगवा आयस्मन्तं महामोग्गछानं आमन्तेसि:—'किं'ति ते मोग्गछान अहोसि मया भिक्खुसङ्घे पणामिते'ति'?। एवं खो मे भन्ते अहोसि भगवता भिक्खुसङ्घे पणामिते :—'अप्पोस्सुक्को

ने

्-नं

11

ते

ते

तु

ना

तं

त्रा

रं

थ

दानि भगवा दिद्वधम्मसुखिवहारं अनुयुत्तो विहरिस्सिति, अहञ्च दानि आयस्मा च सारिपुत्तो भिक्खुसङ्घं परिहरिस्सामा'ति'। 'साधु साधु मोग्गल्लान, अहं वा हि मोग्गल्लान भिक्खुसङ्घं परिहरेय्यं सारिपुत्तमोग्ग-ल्लाना वा'ति"।

पु

ख

ते

ख

तर

ख

न

तं

ख र्या

वि

वि

गह

कु

कु

[६] अथ खो भगग मिक्ख् आमन्तेसि:— 'चत्तारि'मानि मिक्खवे भयानि उद्को'रोहन्ते पाटिकङ्कितब्बानि । कतमानि चत्तारि !। 'ऊमिभयं कुम्भीलभयं आवद्दभयं सुसुकाभयं । इमानि खो भिक्खवे चत्तारि भयानि उद्को'रोहन्ते पाटिकङ्कितब्बानि । एवमेव खो भिक्खवे चत्तारि भयानि इधे'कचे पुग्गले इमिस्म धम्मविनये अगारमा अनगारियं पब्बजिते पटिकङ्कितब्बानि । कतमानि चत्तारि ! 'ऊमिभयं कुम्भीलभयं आवद्दभयं सुसुकाभयं'।

[७] " कतमश्र भिक्खवे ऊमिभयं ? इध भिक्खवे एकचो कुळपुत्तो सद्धा अगारस्मा अनगारियं पञ्चिततो होति, 'ओतिण्णो'म्हि जातिया
जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खो'तिण्णो दुक्खपरेतो अप्पे'व नाम इमस्स केवळस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पञ्जायेथा'ति'। तमे'नं तथा पञ्चिततं समानं सबम्हचारी ओवदन्ति अनुसासन्ति :—' एवं ते अभिक्षमितब्बं एवं ते पिटिक्षमितब्बं,
एवं ते आलोकेतब्बं, एवं ते विलोकेतव्बं, एवं ते सिमिञ्चितब्बं, एवं ते
पसारेतव्बं, एवं ते संघाटिपत्तचीवरं धारेतब्बं'ति'। तस्स एवं होति :—
' मयं खो पुढ्वे अगारियमृता समाना अञ्जे ओवदाम पि अनुसासाम पि,
इमे पन अम्हाकं पुत्तमत्ता मञ्जे नत्तमत्ता मञ्जे अम्हे ओवदितब्बं
अनुसासितब्बं मञ्जन्ती'ति । सो सिक्खं पच्चक्खाय हीनाया'वत्तति । अयं
वुच्चिति भिक्खवे कमिभयस्स भीतो सिक्खं पच्चक्खाय हीनाया'वत्तते । 'कमिभयं'ति खो भिक्खवे कोधु'पायासस्स एतं अधिवचनं ।

धु

Π-

न

नि

नि

बो

11-

ल-

या

1'-

त-

व-

बं,

ते

पे.

ब्बं

ायं

मे-

[८] "कतमश्च भिक्खवे कुम्भीलभयं ? इध भिक्खवे एकचो कुल-पुत्तो सद्धा ....पे०.... अन्तिकिरिया पञ्जायेथा'ति । तमेनं तथा पञ्जजितं समानं सत्रम्हचारी ओवदन्ति अनुसासन्ति:—' इदं ते खादितब्बं, इदं ते न खादितन्बं; इदं ते भुञ्जितन्बं, इदं ते न भुञ्जितन्बं; इदं ते सायितन्बं, इदं ते न सायितव्वं; इदं ते पातव्वं, इदं ते न पातव्वं: कप्पियं ते खादितब्बं, अकप्पियं ते न खादितब्बं; कप्पियं ते मुञ्जितब्बं, अकप्पियं ते न भुक्षितब्बं; कप्पियं ते सायितब्बं, अकप्पियं ते न सायितब्बं; कप्पियं ते पातच्चं, अकिप्यं ते न पातच्चं; काले ते खादितच्चं, विकाले ते न खादितव्वं; काले ते भुञ्जितव्वं, विकाले ते न भुञ्जितव्वं; काले ते सायि-तब्बं, विकाले ते न सायितब्बं; काले ते पातब्बं, विकाले ते न पातब्बं'ति। तस्स एवं होति:—'मयं खो पुब्बे अगारिय भूता समाना यं इच्छाम तं खादाम, यं न इच्छाम न तं खादाम; यं इच्छाम तं भुञ्जाम, यं न इच्छाम न तं भुञ्जाम; यं इच्छाम तं सायाम, यं न इच्छाम न तं सायाम; यं इच्छाम तं पिबाम, यं न इच्छाम न तं पिबाम; किप्यिम्प खादाम, अकिप्यिस्प खादामः; किप्पयम्पि भुञ्जामः, अकिप्पयम्पि भुञ्जामः; किप्पयम्पि सायामः, अकिप्पः यम्पि सायाम; काप्पियम्पि पित्राम, अकाप्पियम्पि पित्राम; काले पि खादाम, विकाले पि खादाम; काले पि भुञ्जाम, विकाले पि भुञ्जाम; काले पि सायाम, विकाले पि सायाम; काले पि पिवाम, विकाले पि पिवाम। यम्पि नो सद्धा गहपतिका दिवा विकाले पणीतं खादनीयं भोजनीयं देन्ति, तत्थ पि इमे मुखावरणं मञ्जे करोन्ती'ति'। सो सिक्खं पचक्खाय हीनाया'वत्तति। अयं वुच्चित भिक्खवे कुम्भीलभयस्स भीतो सिक्खं पचक्खाय हीनाया'वत्तो। कुम्भीलभयं'ति खो मिक्खवे ओदरिकत्तस्स एतं अधिवचनं।

[९] "कतमश्च भिक्खवे आवदृभयं ? इघ भिक्खवे एकचो कुलपुत्तो सद्धा....पे०....पञ्जायेथा'ति' । सो एवं पब्बजितो समानो पुट्चण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय गामं वा निगमं वा पिण्डाय पिवसित अरिक्खितेने'व कायेन अरिक्खिताय वाचाय अनुपिहताय सितया असंवुतेहि इन्द्रियेहि । सो तत्थ परसित गहपितं वा गहपिति वा पञ्चिह कामगुणेहि समिपितं समङ्गीभूतं पिरचारयमानं । तस्स एवं होति :— 'मयं खो पुट्चे अगारियभूता समाना पञ्चिह कामगुणेहि समिपिता समङ्गीभूता पिरचारिम्ह; संविज्जन्ते खो कुळे भोगा, सिक्का भोगे च भुञ्जितुं पुञ्जानि च कातुं'ति'। सो सिक्खं पच्चक्खाय हीनाय'वत्ति । अयं वुच्चिति भिक्खं आवृहभयरस भीतो सिक्खं पच्चक्खाय हीनाया'वत्ती । आवृहभयं'ति खो भिक्खं पञ्चक्थाय हीनायां वत्ती । आवृहभयं'ति खो भिक्खं पञ्चक्तं कामगुणानं अधिवचनं ।

पल

कुल

आर

आर

च

सम

भग

पुत्त

भि

तुण

आ

अग

ब्रम

अ

रि

कुर

श्रम सु

[१०] "कतमञ्च भिक्खवे सुसुकाभयं ? इध भिक्खवे एकची कुलपुत्तो सद्धा....पे०....पञ्ञायेथा'ति । सो एवं पञ्जजितो समानो पुञ्जण्हसमयं निवासेत्वा....पे०.....इन्द्रियेहि । सो तत्थ परसित मातुगामं दुनिकत्थं वा दुप्पारुतं वा । तस्स मातुगामं दिखा दुनिकत्थं वा दुप्पारुतं वा रागो चित्तं अनुद्धंसेति । सो रागानुद्धस्तेन चित्तेन सिक्खं पच्चक्खाय हीनाया'वत्ति । अयं बुच्चित भिक्खवे सुसुकाभयस्स भीतो सिक्खं पच्चक्खाय हीनाया'वत्तो । सुसुकाभयं'ति खो भिक्खवे मातुगा-मरस एतं अधिवचनं ।

[११] इमानि खो भिक्खवे चत्तारि भयानि इधे'कच्चे पुग्गले इमिस्म धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पञ्चजिते पाटिकङ्कितञ्ज्ञानी'ति"।

[१२] इदम'वोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं'ति।

### चातुमसुत्तन्तं सत्तमं।

६८

#### [८ नळकपानसुत्तं]

[१] एवं में सुतं। एकं समयं भगवा कोसलेसु विहरित नळकपाने पलासवने। तेन खो पन समयेन सम्बहुला अभिञ्जाता अभिञ्जाता कुलपुत्ता भगवन्तं उद्दिस्स सद्धा अगारस्मा अनगारियं पन्बजिता होन्ति। आयस्मा च अनुरुद्धो, आयस्मा च निन्द्यो, आयस्मा च किम्बिलो आयस्मा च अनुरुद्धो, आयस्मा च कुण्डधानो, आयस्मा च रेवतो, आयस्मा च आनन्दो, अञ्चे च अभिञ्जाता अभिञ्जाता कुलपुत्ता। तेन खो पन समयेन भगवा भिन्सखुसङ्घपरिवृतो अञ्मोकासे निसिनो होति। अथ खो भगवा ते कुलपुत्ते आरम्भ भिन्स्तू आमन्तेसिः—'ये ते भिन्स्त्वे कुल्पुत्ता ममं उद्दिस्स सद्धा अगारस्मा अनगारियं पव्यजिता, किन्त् ते भिन्स्त्वे भिन्स्त् अभिरता ब्रम्हचिरिये'ति?'। एवं वृत्ते ते भिन्स्त् तुण्ही अहेसुं। दुतियिप खो....पे०....तियिप खो भगवा ते कुलपुत्ते आरम्भ भिन्स्त् आमन्तेसिः—'ये ते भिन्स्त्वे कुल्पुत्ते आरम्भ भिन्स्त् आमन्तेसिः—'ये ते भिन्स्त्वे कुल्पुत्ते आरम्भ भिन्स्त् आमन्तेसिः—'ये ते भिन्न्त्वे कुलपुत्ते आरम्भ भन्तारियं पव्यजिता, किन्ति ने भिन्न्त्वे अन्तिस्त् अभिरता अगारस्मा अनगारियं पव्यजिता, किन्ति ते भिन्न्त्वे कुल्पुत्ते अगारस्मा अनगारियं पव्यजिता, किन्ति ते भिन्न्त्वे कुल्पुत्ते भिन्न्त् अभिरता बन्ह्चरिये'ति ?'। तितियिप खो ते भिन्न्त् तुण्ही अहेसुं।

य

य

नं

ो

नो

₹-

वा

वं

नो

I-

H

[२] अथ खो भगवतो एतद'होसि:—' यनूना'हं ते'व कुळपुत्ते पुच्छेय्यं'ति '। अथ खो भगवा आयरमन्तं अनुरुद्धं आमन्तेसि। किच तुम्हे अनुरुद्धा अभिरता ब्रम्हचरिये'ति !। 'तग्घ मयं भन्ते अभिरता ब्रम्हचिरिये'ति !। 'तग्घ मयं भन्ते अभिरता ब्रम्हचिरिये'ति'। 'साधु साधु अनुरुद्धा। एतं खो अनुरुद्धा तुम्हाकं पतिरूपं कुळपुत्तानं सद्धा अगारस्मा अनगारियं पञ्चितानं यं तुम्हे अभिरमेय्याथ ब्रम्हचिरिये। येन तुम्हे अनुरुद्धा भद्देन योब्बनेन समन्नागता पठमेन वयसा सुसु काळकेसा कामे परिसुञ्जेय्याथ, तेन तुम्हे अनुरुद्धा भद्देन योब्बनेन

सेति

भग ती'

पोन

ते

अ

ता

अ

নং

स

उ

भ

4

त

Ŧ

9

f

समन्नागता पठमेन वयसा सुसु काळकेसा अगारस्मा अनगारियं पञ्चिजता। ते खो पन तुम्हे अनुरुद्धा ने'व राजा'भिनीता अगारस्मा अनगारियं पञ्जजिता, न चोरा'भिनीता अगारस्मा अनगारियं पञ्जजिता, न इणहा ....पे०.... न भयद्वा....पे०.... न आजीविकापकता....पे०....अगा-रस्मा अनगारियं पञ्जाजिता; अपि चखो'म्हि ओतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि दुक्खो'तिण्णो दुक्खपरेतो, अप्पे'व नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तिकिरिया पञ्ञायेथा'ति, ननु तुम्हे अनुरुद्धा एवं सद्धा अगारस्मा अनगारियं पव्य-जिता'ति ?। 'एवं भन्ते '। 'एवं पब्चजितेन च पन अनुरुद्धा कुलपु-त्तेन किम'स्स किरणीयं। विवेकं अनुरुद्धा कामेहि विवेकं अकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुखं ना'धिगच्छति अञ्ञं वा ततो सन्ततरं, तस्स अभिज्ञा पि चित्तं परियादाय तिइति, ब्यापादो पि चित्तं परिदाय तिइति, थीनमिद्धिम्प ....पे०.... उद्धचकुकुचम्पि ....पे०.... विचिकिच्छा पि ....पे०.... अरति पि....पे०....तन्दी पि चित्तं परिदाय तिइति । विवेकं अनुरुद्धा कामेहि विवेकं अकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुखं ना'धिगच्छति, अञ्ञं वा ततो सन्ततरं । विवेकं अनुरुद्धा कामेहि....पे० ...सन्ततरं, तस्स अभिज्ञा पि चित्तं न परियादाय तिइति, व्यापादो पि चित्तं न परियादाय....पे०....थीन-मिद्धम्प ....पे०.... उद्भवतुक्कुचम्प....पे०....विचिकिच्छा पि ....पे०.... अरति पि....पे०....तन्दी पि चित्तं न परियादाय तिहति। विवेकं अनुरुद्धा कामेहि....पे०....सन्ततरं।

[३] "र्कि'ति वो अनुरुद्धा मिय होति :—'ये आसवा संकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आयर्ति जातिजरामरणिया अप्पहीना ते तथागतस्स, तस्मा तथागतो सङ्खाय एकं पटिसेवित सङ्खाय एकं अधिवा- सेति सङ्खाय एकं परिवज्जेति सङ्खाय एकं विनोदेती'ति'। 'न खो नो मन्ते भगवित एवं होति:—'ये आसवा संकिलेसिका...पे०....एकं विनोदेती'ति'। एवं खो नो मन्ते भगवित होति:—'ये आसवा संकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आयितं जातिजरामरिणया पहीना ते तथागतस्स, तस्मा तथागतो सङ्खाय....पे०....विनोदेती'ति'। 'साधु साधु अनुरुद्धा। तथगतस्स अनुरुद्धा ये आसवा संकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आयितं जातिजरामरिणया पहीना उच्छिनमूला तालावत्थुकता अनभावकता आयितं अनुप्पादधम्मा। सेय्यथा'पि अनुरुद्धा तालो मत्थकाच्छिनो अभव्बो पुन विरुक्तिह्या, एवमे'व खो अनुरुद्धा तथागतस्स ये आसवा संकिलेसिका....पे०....अनुप्पादधम्मा; तस्मा तथागतो सङ्खाय एकं पिटसेवित....पे०....एकं विनोदेति।

[ १ ] ''तं किं मञ्त्रसि अनुरुद्धा :—'कं अत्यवसं सम्परसमानो तथागतो सावके अन्भतीते कालकते उपपत्तिसु व्याकरोति :—' असु अमुत्र उपपत्नो, असु अमुत्र उपपत्नो'ति'। 'भगवंमूलका नो भन्ते धम्मा भगवंनेत्तिका भगवंपटिसरणा'। 'साधु वत भन्ते भगवन्तं येव पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो, भगवतो सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती'ति'। 'न खो अनुरुद्धा तथागतो जनकुहन्त्यं, न जनलपन्त्यं, न लाभसक्ररिसंलोकानिसं-सत्यं,न 'इति मं जनो जानात्'ति सावके अन्भतीते कालकते उपपत्तिसु सत्यं,न 'इति मं जनो जानात्'ति सावके अन्भतीते कालकते उपपत्तिसु व्याकरोति 'असु अमुत्र उपपत्नो, असु अमुत्र उपपत्नो'ते। सन्ति च खो अनुरुद्धा कुलपुत्ता सद्धा उळारवेदा उळारपामुज्जा, ते तं सुत्वा तथताय चित्तं उपसंहरन्ति। तेसं तं अनुरुद्धा होति दीघरत्तं हिताय सुखाय।

q

Ţ

ने

पे

**I-**

[ ५ ] ''इधा'नुरुद्धा भिक्खु सुणाति :—' इत्यं नामो भिक्खु कालकतो, सो भगवता ब्याकतो, ' अञ्जाय सण्ठही'ति'। सो खो पन'स्स आयस्मा सामं

ड

उ

H

ि

भ

4

स

त

व

ह

3

व

दिहो वा होति अनुस्सवसुतो वा, ' एवंसीलो सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवंधम्मो सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवंपञ्ञो सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवंविमुत्तो सो आयस्मा अहोसि इति पी'ति'। सो तस्स सद्भन्न सीलन्न सुतन्न चागन्न पञ्जन्न अनुस्सरन्तो तथत्ताय चित्तं उपसंहरति। एविम्प खो अनुरुद्धा भिक्खुनो पासुविहारो होति।

[६] "इधा'नुरुद्धा भिक्खु सुणाति:— 'इत्थं नामो भिक्खु कालकतो सो भगवता व्याकतो, 'पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओप-पातिको तत्थपरिनिन्न्नायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका'ति। सो खो पन'स्स आयस्मा सामं दिद्दो वा होति, अनुस्सवसुतो वा, 'एवंसीलो सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवंधम्मो ....पे०.... एवंपञ्जो....पे०.... एवंविहारी ....पे०.... एवं विमुत्तो सो आयस्मा अहोसि इति पी'ति। सो तस्स सद्भञ्च....पे०.... चित्तं उपसंहरति। एवम्पि खो अनुरुद्धा भिक्खुनो फासुविहारो होति।

'इघा'नुरुद्धा भिक्खु सुणाति:—'इत्थं नामो भिक्खु कालकतो, सो भग-वता व्याकतो:—'तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी, सिकदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्स अन्तं करिस्सती'ति। सो खो पन'स्स आयस्मा सामं दिहो वा होति अनुस्सवसुतो वा, 'एवंसीलो ....पे०....एवंविमुत्तो सो आयस्मा अहोसि इति पी'ति'। सो तस्स सद्ध्रश्च ....पे०....चित्तं उपसंहरति। एवम्पि अनुरुद्धा भिक्खुनो फासुविहारो होति।

'इधा'नुरुद्धा भिक्खु सुणाति :—' इत्थं नामो भिक्खु कालकतो, सो भग-वता न्याकतो :—' तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो'ति'। सो खो पन'स्स आयस्मा सामं दिद्दो वा होति अनुस्सवसुतो वा, ' एवंसीलो....पे०....एवंविमुत्तो सो आयस्मा अहोसि इति पी'ति। सो तस्स सद्भ्य ....पे०.... तत्थत्ताय चित्तं उपसंहरति। एवम्पि खो अनुरुद्धा भिक्खुनो फासुविहारो होति।

सि

श्च नो

fr.

**I**-

स

से

IF

[७] '' इधानु'रुद्धा भिक्खुणी सुणाति :—' इःथं नामा भिक्खुणी कालकता, सा भगवता व्याकता :—' अञ्ञाय सण्ठही'ति'। सा खो पन- अस्सा भगिनी सामं दिद्धा....पे०....पञ्ञञ्च अनुस्सरन्ती तथत्ताय चित्तं उपसंहरति । एवम्पि खो अनुरुद्धा भिक्खुणिया फासुविहारो होति ।

' इधा'नुरुद्धा भिवखुणी सुणाति :—' इत्यं नामा भिक्खुणी कालकता, सा भगवता व्याकता :— ' पञ्चनं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खण ओपपा-तिका तत्थपरिनिव्बायिनी अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका'ति। सा खो पन अस्सा भगिनी सामं दिहा....पे०....उपसंहरति। एवम्पि खो अनुरुद्धा भिक्खुणिया फासुविहारो होति।

'इधा'नुरुद्धा भिक्खुणी सुणाति :—'इत्थं नामा भिक्खुणी कालकता, सा भगवता व्याकता :—'तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनी, सिकदे'व इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्स अन्तं करिस्सती'ति'। सा खो पन अस्सा भगिनी सामं दिद्धा....पे०....उपसं-हरति। पुविष्प खो अनुरुद्धा भिक्खुणिया फासुविहारो होति।

'इधा'नुरुद्धा भिक्खुणी सुणाति :—'इत्थं नामा भिक्खुणी कालकता, सा भगवता व्याकता :—'तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा'ति । सा खो पन अस्सा भगिनी सामं दिहा....पे०.....उपसंहरति । एविंग खो अनुरुद्धा भिक्खुणियाः भास्रविहारो होति ।

[८] "इधा'नुरुद्धा उपासको सुणाति :—'इत्थं नामो उपासको कालकतो, सो भगवता ब्याकतो :—'पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको तत्थपरिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका'ति । सो खो पन'स्स आयस्मा सामं दिहो....पे०....उपसंहरति । एवम्पि खो अनुरुद्धा उपासकस्स फासुविहारो होति ।

भ

पा

अ

Ŧ

भ

Ŧ

' इघा'नुरुद्धा उपासको सुणाति :—' इत्थं नामो उपासको कालकतो, सो भगवता व्याकतो :— ' तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी, सिकदे'व इमं लोकं आगत्त्वा दुक्खरस अन्तं करिरसती'ति। सो खो पन'रस आयस्मा सामं दिहो....पे०... उपसंहरति। एवंग्पि खो अनुरुद्धा उपासकरस फासुविहारो होति।

'इथा'नुरुद्धा उपासको सुग्गति :—'इत्थं नामो उपासको....पे०.... व्याकतो :—'तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो'ति । सो खो पन'स्स आयस्मा सामं दिहो ....पे०....पासुविहारो होति ।

[९] "इधा'नुरुद्धा उपासिका सुणाति :—'इधं नामा उपासिका कालकता, सा भगवता व्याकता :—'पञ्चनं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिका तःथपरिनिब्बायिनी अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका'ति । सा खो पन अस्सा भगिनी सामं दिहा....पे०....उपसंहरति । एविंग खो, अनुरुद्धा उपासिकाय फासुविहारो होति ।

'इधा'नुरुद्धा उपासिका सुणाति :—' इत्थं नामा उपासिका कालकता, सा भगवता व्याकता :—' तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनी, सिकदे'व इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खरस'न्तं करिरसती'ति । सा खो पन अस्सा भगिनी सामं दिहा....पे०....उपसंहरति । एविष्य खो अनुरुद्धा उपासिकाय फासुविहारो होति । ' इधा'नुरुद्धा उपासिका सुणाति :—इत्थं नामा उपासिका कालकता, सा भगवता व्याकता :—' तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनि-पातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा'ति। सा खो पन अस्सा भगिनी सामं दिद्धा ....पे०....उपसंहरति। एवम्पि खो अनुरुद्धा उपासिकाय फासुविहारो होति।

बो

सो

ता

1

वो

मो

हो

না

नं

H.

[१०] '' इति खो अनुरुद्धा तथागतो न जनकुहनत्थं....पे०.... (§ ४ )सुखाया' ति"।

[ ११] इदम'वोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा अनुरुद्धो भगवतो भासितं अभिनन्दी'ति ।

## नळकपानसुत्तन्तं अदृमं

## ξ **ς**

[९ गुिंहस्सानिसुत्तं]

[१] एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरित वेळवने कलन्दकिनवापे। तेन खो पन समयेन गुलिस्सानि नाम भिक्खु आर-जनको पदरसमाचारो सङ्घमज्झे ओसटो होति केनचिदे'व करणीयेन। तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो गुलिस्सानि भिक्खुं आरब्भ भिक्ख् आमन्तेसि:—

[२] ' आरञ्जकेन आवुसो भिक्खुना सङ्घगतेन सङ्घे विहरन्तेन सम्महचारिस सगारवेन भिवतब्बं सप्पतिस्सेन। सचे आवुसो आरञ्जको भिक्खु सङ्घगतो सङ्घे विहरन्तो सम्महचारिस अगारवो होति अप्पतिस्सो तस्स भवन्ति वत्तारो :— 'किं पन इमस्स आयस्मतो आरञ्जकस्स एकस्सा'रञ्जे सेरिविहारेन, यो अयमा'यस्मा सम्महचारिस अगाखो अप्पतिस्सो इति, अस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना सङ्घगतेन सङ्घे विहरन्तेन सम्मम्हचारिस सगारवेन भिवतब्बं सप्पतिस्सेन ।

द्ध

वि

अ

अ

भ

0

इंग

T

Ŧ

3

[३] 'आरञ्जकेन आवुसो मिक्खुना सङ्घगतेन सङ्घे विहरन्तेन आसनकुसलेन भवितब्बं, इति थेरे च भिक्ख् ना'नुपखज्ज निसीदिरसामि, नवे च भिक्ख् न आसनेन पटिबाहिस्सामी'ति। सचे आवुसो आरञ्जको मिक्खु सङ्घगतो, सङ्घे विहरन्तो न आसनकुसलो होति तस्स भवन्ति वत्तारो:—' किं पन इमस्स आयस्मतो आरञ्जकस्स एकस्सा'रञ्जे सेरिवि-हारेन यो, अयमा'यस्मा अभिसमाचारिकम्पि धम्मं न जानाति, इति अस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना सङ्घगतेन सङ्घे विहरन्तेन आसनकुसलेन भवितव्वं।

[ ४ ] 'आरञ्जकेन आबुसो भिक्खुना....पे०....विहरन्तेन ना'ति-कालेन गामो पविसितब्बो न दिवा पटिक्कमितब्बं। सचे आबुसो आर-ञ्जको भिक्खु....पे०....विहरन्तो अतिकालेन गामं पविसित दिवा पटिक्क-मित तस्स भवन्ति वत्तारो:—'किं पन इमस्स आयस्मतो आरञ्जकस्स एकस्सा'रञ्जे सेरिविहारेन यो अयमा'यस्मा अतिकालेन गामं पविसित दिवा पटिक्कमित, इति अस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना....पे०.... विहरन्तेन ना'तिकालेन गामो पविसितब्बो न दिवा पटिक्कमितब्बं।

[५] 'आरञ्जकेन आबुसो भिक्खुना....पे०....विहरन्तेन न पुरे-भत्तं पच्छाभत्तं कुलेसु चारित्तं आपज्जितब्वं। सचे आबुसो आरञ्जको भिक्खु....पे०....विहरन्तो पुरेभत्तं पच्छाभत्तं कुलेसु चिरत्तं आपज्जिति तस्स भवन्ति वत्तारो:— 'अयं नूनि'मस्स आयस्मतो आरञ्जकस्स एक-स्सा'रञ्जे सेरिविहारेन विहरतो विकालचरिया बहुलीकता, तमे'नं सङ्घगतिष्प समुदाचरित, इति अस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना ....पे०....विहरन्तेन न पुरेभत्तं पच्छाभत्तं कुलेसु चारित्तं आपज्जितब्वं।

[६] 'आरञ्जकेन आवुसो भिक्खुना ....पे०.... विहरन्तेन अतु-

द्धतेन भवितब्यं अचपलेन । सचे आवुसो आरज्ञको मिक्खु ....पे०.... विहरन्तो उद्भतो होति चपलो तस्स भवन्ति वत्तारो:--- 'इदं नून इमस्स आयरमतो आरञ्जकस्स एकस्सा'रञ्जे सेरिविहारेन विहरतो उद्धचं चापल्यं बहुळीकतं, तमेनं सङ्घगतम्पि समुदाचरति, इति अस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना ....पे०.... विहरन्तेन अनुद्धतेन भवितब्वं अचपलेन ।

[ ७ ] ' आरञ्जकेन आवुसो भिक्खुना....पे०....विहरन्तेन अमुखरेन भवितब्वं अविकिण्णवाचेन। सचे आवुसो आरञ्जको भिक्खु ....पे०.... विहरन्तो मुखरो होति विकिण्णवाचो तस्स भवन्ति वत्तारो:-- 'किं पन इमस्स आयस्मतो आरञ्जकस्स एकस्सा'रञ्जे सेरिविहारेन यो अयमा'यस्मा मुखरो विकिण्णवाचो'ति, अस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना ....पे०.... विहरन्तेन अमुखरेन भवितव्यं अविकिण्णवाचेन ।

F

T

िट ] 'आरञ्जकेन आवुसो मिक्खुना सङ्घगतेन सङ्घे विहरन्तेन सुवचेन भवितब्बं कल्याणिमत्तेन । सचे आवुसो आरञ्जको भिक्खु सङ्घगतो सङ्घ विहरन्तो दुव्यचो होति पापमित्तो तस्स भवन्ति वत्तारो:-' किं पन इमस्स आयस्मतो आरञ्जकस्स एकस्सा'रञ्जे सेरिविहारेन यो अयमा'यस्मा दुव्बचो पापमित्तो'ति'अस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना सङ्घगतेन सङ्घ विहरन्तेन सुवचेन भवितब्बं कल्याणमित्तेन ।

[ ९ ] ' आरञ्जकेन आवुसो भिक्खुना इन्द्रियेसु गुत्तद्वारेन भवि-तब्यं । सचे आवुसो आरञ्जको भिक्खु इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारो होति तस्स भवन्ति वत्तारो:--- किं पन इमस्स आयस्मतो आरञ्जकस्स एकस्सा'रञ्जे सोरिविहारेन यो अयमा'यसमा इन्द्रियेषु अगुत्तद्वारो'ति, अस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना इन्द्रियेस गुत्तद्वारेन भवितब्बं ।

何

वत्त

आ

केन

यो

अवस्

क

अ

1

त

3

3

[१०] 'आरञ्जकेन आवुसो भिक्खुना भोजने सत्तञ्जुना भवि-तब्द्रं । सचे आवुसो आरञ्जको भिक्खु भोजने अमत्तञ्जू होति तस्स भवन्ति वत्तारो :— 'किं पन इमस्स आयस्मतो आरञ्जकस्स एकस्सा'रञ्जे सेरिविहारेन यो अयमा'यस्मा भोजने अमत्तञ्जू'ति, अस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना भोजने मत्तञ्जुना भवितब्द्रं।

[११] 'आरञ्जकेन आवुसो भिक्खुना जागरियं अनुयुत्तेन भिक्त्वं। सचे आवुसो आरञ्जको भिक्खु जागरियं अनुयुत्तो होति तस्स भवन्ति वत्तारो :— 'किं पन इमस्स आयस्मतो आरञ्जकस्स एक-स्सा'रञ्जे सेरिविहारेन यो अयमा'यस्मा जागरियं अनुयुत्तो'ति, अस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना जागरियं अनुयुत्तेन भिवत्वं।

[१२] 'आरञ्जकेन आवुसो मिक्खुना आरद्धविरियेन भवितव्यं। सचे आवुसो आरञ्जको भिक्खु कुसीतो होति तस्स भवन्ति वत्तारो :—— 'किं पन इमस्स आयस्मतो आरञ्जकस्स एकस्सा'रञ्जे सेरिविहारेन यो अयमा'यस्मा कुसीतो'ति, अस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना आरद्धविरियेन भवितव्यं।

[ १३ ] 'आरञ्जकेन आबुसो भिक्खुना उपिटतसितना भवितब्यं। सचे आबुसो आरञ्जको भिक्खु मुद्दस्सित होति तस्स भवित्व वत्तारो :— ' किं पन....पे०....यो अयमा'यस्मा मुद्दस्सित इति, अस्स भवित्व वत्तारो । तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना उपिटतसितना भवितब्यं।

[१४] 'आरञ्जकेन आवुसो भिक्खुना समाहितेन भवितब्बं। सचे आवुसो आरञ्जको भिक्खु असमाहितो होति तस्स भवन्ति वत्तारो:— र्गित पन ....पे०.... यो अयमा'यस्मा असमाहितो'ति अस्स भवन्ति क्तारो। तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना समाहितेन भवितब्वं।

स

1

F

Ŧ

[ १५ ] 'आरञ्जेकन आवुसो भिक्खुना **पञ्जावता भवितब्दं** । सचे आवुसो आरञ्जेको भिक्खु दुप्पञ्जो होति तस्स भवन्ति वत्तारो :— ' किं पन ....पे० ....अयमा'यस्मा दुप्पञ्जो'ति, अस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरञ्जेकेन भिक्खुना **पञ्जावता भवितब्दं** ।

[१६] 'आरञ्जकेन आवुसो भिक्खुना अभिधम्मे अभिविनये योगो करणीयो । सन्ता'वुसो आरञ्जकं भिक्खुं अभिधम्मे अभिविनये पञ्हं पुच्छितारो । सचे आवुसो आरञ्जको भिक्खु अभिधम्मे अभिविनये पञ्हं पुद्दो न सम्पायित तस्स भवन्ति वत्तारोः—'किं पन....पे०.... यो आयस्मा अभिधम्मे अभिविनये पञ्हं पुद्दो न सम्पायित इति, अस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना अभिधम्मे अभिविनये योगो करणीयो ।

[१७] 'आरञ्जकेन आवुसो भिक्खुना ये ते सन्ता विमोक्खा अतिक्कम्म रूपे आरुपा तत्थ योगो करणीयो । सन्ता'वुसो आरञ्जकं भिक्खुं ये ते सन्ता विमोक्खा अतिक्कम्म रूपे आरुपा तत्थ पञ्हं पुच्छितारो । सचे आवुसो आरञ्जको भिक्खु ये ते सन्ता विमोक्खा अतिक्कम्म रूपे आरुपा तथ्य पञ्हं पुढ़ो न सम्पायित तस्स भवन्ति वत्तारो :— ' किं पन....पे ०.... अयमा'यस्मा ये ते सन्ता विमोक्खा....पे ०....न सम्पायित इति, अस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना ये ते सन्ता विमोक्खा अतिक्कम्म रूपे आरुपा तत्थ योगो करणीयो ।

[१८] 'आरञ्जकेन आवुसो भिक्खुना उत्तरिमनुस्सधम्मे योगो करणीयो । सन्ता'वुसो आरञ्जकं भिक्खुं उत्तरिमनुस्सधम्मे पञ्हं पुच्छि- तारो । सचे आवुसो आरञ्ज्ञको भिक्खु उत्तरिमनुस्सधम्मे पञ्हं पुद्दो न सम्पायित तस्स भवन्ति वत्तारो :— ' किं पन....पे०....यो अयमा'यस्मा यस्स प'त्थाय पञ्ज्ञाजितो तं प'त्थं न जानाति,' इति अस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरञ्जकेन भिक्खुना उत्तरिमनुस्सधम्मे योगो करणीयो'ति' ।

a

F

भु

₹ 9

4

[१९] एवं बुत्ते आयस्मा महामोग्ग्छानो आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतद'वोच:— 'आरञ्जकेने'व नु खो आवुसो सारिपुत्त भिक्खुना इमे धम्मा समादाय वत्तब्बा, उदाहु गामन्तिवहारिना पी'ति?। 'आरञ्जकेना'पि खो आवुसो मोग्ग्छान भिक्खुना इमे धम्मा समादाय वत्तब्बा, पगे'व गामन्तिवहारिना'ति "।

## गुलिस्सानिसुत्तन्तं नवमं

90

## [ १० कीटागिरिसुत्तं ]

[१] एवं में सुतं। एकं समयं भगवा कासीसु चारिकं चरित महता भिक्खुसङ्घेन सिंद्रं। तत्र खो भगवा भिक्ख् आमन्तेसिः— 'अहं खो भिक्खवे अञ्जत्रे'व रित्तमोजना भुञ्जामि, अञ्जत्र खो पना'हं भिक्खवे रित्तिने भोजना भुञ्जमानो अप्पानाधातश्च सञ्जानामि अप्पातङ्कञ्च लहुद्वानञ्च बल्ज्ञ पासुविद्वारञ्च। एथ तुम्हे पि भिक्खवे अञ्जत्रे'व रित्तभोजना भुञ्जथ अञ्जत्र खो पन भिक्खवे तुम्हे'पि रित्तभोजना भुञ्जमाना अप्पाबाधतञ्च....पे०.... पासुविद्वारञ्चा'ति?। 'एवं भन्ते'ति खो ते भिक्ख् भगवतो पचरसोसं। अथ खो भगवा कासीसु अनुपुळ्वेन चारिकं चरमानो येन कीटा-गिरिं नाम कासीनं निगमो तद'वसिर। तत्र सुदं भगवा कीटागिरिंम

विहरति कासीनं निगमे। तेन खो पन समयेन अस्सिज पुनब्बसुका नाम भिक्क् कीटागिरिस्मि आवासिका होन्ति। अथ खो सम्बहुला भिक्क् येन अस्सिज—पुनब्बसुका भिक्क् तेनु'सङ्कमिस्रु, उपसङ्कमित्वा अस्सिज—पुनब्ब-के भिक्क् एतद'वोचुं:—' भगवा खो आवुसो अञ्जन्ने'व रित्तभोजना भुञ्जति भिक्क्सिङ्घो च, अञ्जन खो पना'वुसो रित्तभोजना....पे०.... पासुविहारञ्च। एथ तुम्हे पि आवुसो अञ्जन्ने'व रित्तभोजना भुञ्जथ, अञ्जन्न खो पना'वुसो तुम्हे पि रित्तभोजना....पे०.... पासुविहारञ्चा'ति। एवं वुत्ते अस्सिज—पुनव्बसुका भिक्क् ते भिक्क् एतद'वोचुं:—' मयं खो आवुसो सायञ्चेव भुञ्जाम पातो च दिवा च विकाले, ते मयं सायञ्चे'व भुञ्जमाना पातो च दिवा च विकाले अप्पाबाधतञ्च सञ्जानाम....पे०.... पासुविहारञ्च। ते मयं किं सन्दिष्ठिकं हित्वा कालिकं अनुधाविस्साम, सायञ्चेव मयं भुजिस्साम पातो च दिवा च विकाले'ति।

[२] यतो खो ते भिक्खू ना'सिक्खिसु अस्सजि—पुनब्बसुके भिक्खू सञ्जापेतुं, अथ येन मगवा तेनु'पसङ्कामसु, उपसङ्कामित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतद'वोचुं:— 'इध मयं भन्ते येन अस्सजि-पुनब्बसुका भिक्खू तेनु'पसङ्कामिन्ह, उपसङ्कामित्वा अस्सजि—पुनब्बसुके भिक्खू एतद'वोचुम्ह:— 'भगवा खो आवुसो अञ्जत्ने'व रित्तभोजना भुञ्जति....पे०.... पासुविहारश्चा'ति। एवं वृत्ते भन्ते अस्सजि-पुनब्बसुका भिक्खू अम्हे एतद'वोचुं:— 'मयं खो आवुसो....पे०.... दिवा च विकाले'ति'। यतो खो मयं भन्ते ना'सिक्खिम्ह अस्सजि-पुनब्बसुके भिक्खू सञ्जापेतुं अथ मयं एतम'त्थं भगवतो आरोचेमा'ति'। अथ खो भगवा अञ्जतरं भिक्खुं आमन्तेसि:— 'एहि त्वं भिक्खु मम वचनेन अस्सजि-पुनब्बसुके भिक्खू आमन्तेहि:— 'सत्था'यस्मन्ते आमन्तेती'- अस्सजि-पुनब्बसुके भिक्खू आमन्तेहि:— 'सत्था'यस्मन्ते आमन्तेती'- ति। 'एवं भन्ते'ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिस्सुत्वा येन अस्सजि-ति। 'एवं भन्ते'ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिस्सुत्वा येन अस्सजि-

न

मा

त्तं

मे

बो

ì-

दुव

यनि

परि

वेद

इध

परि

आं

सुर

आ

एव

आ

विह

सर्

अ्

स्त

पुनब्बसुका भिक्खू तेनु'पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा अस्सजि-पुनब्बसुके भिक्खू एतद'वोच :—' सत्था'यस्मन्ते आमन्तेती'ति । ' एवमावुसो'ति खो अस्सजि-पुनव्बसुका भिक्ख् तस्स भिक्खुनो पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुं-पसङ्गींमसु उपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ने खो अस्सजि-पुनव्बसुके भिक्खू भगवा एतद'वोच:— ' सचं किर भिक्खवे सम्बहुला भिक्ख् तुम्हे उपसङ्गमित्वा एतद'वोचुं :— 'भगवा खो आवुसो अञ्ञत्रे'व रत्तिभोजना भुञ्जति भिक्खुसङ्घो च, अञ्ञत्र खो पना'वुसो रत्तिभोजना भुञ्जमाना अप्पावाधतन्त्र सन्नानन्ति अप्पातङ्कतन्त्र लहुद्वानन्त्र बलन्न फासुविहारन्न; एथ तुम्हे पि आवुसो अञ्ञत्र रत्तिभोजना भुञ्जय, अञ्ञत्र खो पना'वुसो तुम्हे पि रत्तिभोजना भुञ्जमाना अप्पाबाधतम्ब सञ्जानिस्सथ अप्पातङ्कतम्ब लहुद्वानम्ब बलम्ब पासुविहारञ्चा'ति। एवं वुत्ते किर भिक्खवे तुम्हे ते भिक्खू एवं अवचुत्थ:---' मयं खो आवुसो सायञ्चेव भुक्षाम पातो च दिवा च विकाले, ते मयं सायश्चेय भुञ्जमाना पातो च दिवा च विकाले अप्पाबाधतश्च सञ्जानाम अप्पातङ्कृतञ्च लहुद्वानन्न बलन्न फासुविहारन्न, ते मयं किं सन्दिहिकं हिला कालिकं अनुधाविस्साम, सायश्चेत्र मयं भुजिस्साम पातो च दिवा च विकाले'ति'। ' एवं भन्ते। '

[३] '' किन्नु मे तुम्हे भिक्खने एवं धम्मं देसितं आजानाथ :—' यं किञ्चा'यं पुरिसपुग्गलो पिटसंनेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्समसुखं वा, तस्स अकुसला धम्मा पिरहायन्ति कुसला धम्मा अभिन्नहुन्ती'ति ?।' ' नो हे'तं भन्ते '। ' ननु मे तुम्हे भिक्खने एवं धम्मं देसितं आजानाथ :—' इधे' कच्चस्स एवरूपं सुखं वेदनं वेदियतो अकुसला धम्मा अभिन्नहुन्ति कुसला धम्मा पिरहायन्ति, इध पने'कच्चस्स एवरूपं सुखं वेदनं वेदियतो अकुसला धम्मा पिरहायन्ति, इसला धम्मा अभिन्नहुन्ति; इधे'कच्चस्स एवरूपं

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

दुक्खं वेदनं वेदियतो अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, कुसला धम्मा परिहा-यन्ति, इध पने'कचस्स एवरूपं दुक्खं वेदनं वेदियतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्डन्ति; इधे'कचस्स एवरूपं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदियतो अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति, इध पने'कचस्स एवरूपं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदियतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्डन्ती'ति' १'। ' एवं भन्ते'।

[ ४ ] " साधु भिक्खवे । मया चे'तं भिक्खवे अञ्जातं अभविस्स अदिहं अविदितं असच्छिकतं अफिस्सितं पञ्जाय:— 'इधे'कच्चस्स एव-रूपं सुखं वेदनं वेदियतो अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति कुसला धम्मा परिहायन्ती'ति, एवम'हं अजानन्तो, 'एवरूपं सुखं वेदनं पजहथा'ति वदेय्यं, अपि नु मे एतं भिक्खवे पतिरूपं अभविस्सा'ति १ '। 'नो हे'तं भन्ते' । यस्मा च खो एतं भिक्खवे मया जातं दिदं विदितं सच्छिकतं फिस्सितं पञ्जाय,:— ' इघे'कचस्स एवरूपं सुखं वेदनं वेदियतो अकुसला धम्मा अभिवड्टन्ति कुसला धम्मा परिहायन्ती'ति, । तस्मा'हं 'एवरूपं सुखं वेदनं पजह्या'ति वदामि । मया चे'तं भिक्खवे अञ्ञातं अभविस्स अदिद्वं, अविदितं असच्छिकतं अफिस्सितं पञ्जाय:— ' इधे'कचस्स एवरूपं सुखं वेदनं वेदियतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति कुसला धम्मा अभिवड्डन्ती'ति, एवम'हं अजानन्तो, 'एवरूपं सुखं वेदनं उपसम्पज्ज विहरथा'ति वदेय्यं, अपि नु मे एतं भिक्खवे, पतिरूपं अभविस्सा'ति ?' 'नो हे'तं भन्ते'। 'यस्मा च खो एतं भिक्खवे मया ञातं दिइं विदितं सच्छिकतं फस्सितं पञ्जाय, इधे'कचस्स एवरूपं सुखं वेदनं वेदियतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति कुसला धम्मा अभिवड्टन्ती'ति। तस्मा'हं एव-रूपं सुखं वेदनं उपसम्पज्ज विहरथा'ति वदामि ।

[५] ''मया चे'तं भिक्खवे अञ्ञातं अभिवस्स अदिष्टं अविदितं असच्छिकतं अफिस्सितं पञ्ञायः—' इघे'कच्चस्स एवरूपं दुक्खं वेदनं....पे०.... एवरूपं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदियतो अकुसठा धम्मा अभिवडुन्ति कुसठा धम्मा परिहायन्ती'ति, एवम'हं अजानन्तो ' एवरूपं अदुक्खमसुखं वेदनं पजह्था'ति वदेय्यं, अपि नु मे एतं भिक्खवे पतिरूपं अभिवस्सा'ति ? '। ' नो हे'तं भन्ते'। ' यस्मा च खो एतं भिक्खवे ....पे०....पञ्ञाय, इघे'कच्चस्स एवरूपं अदुक्खमसुखं वेदनं पजह्थां अदुक्खमसुखं वेदनं पजह्थां अदुक्खमसुखं वेदनं पजह्थां ते वदामि। मया चे'तं भिक्खवे अञ्जातं अभिवस्स, अदिहं, अविदितं, असिच्छकतं, अफिस्सतं पञ्जाय:—' इघे'कच्चस्स एवरूपं अदुक्खमसुखं ....पे०....अभिवस्ता'ति ?'। ' नो हे'तं भन्ते'। ' यस्मा च खो एतं भिक्खवे मया जातं दिद्धं विदितं सिच्छकतं फिस्सतं पञ्जाय, इघे'कच्चस्स ' एवरूपं अदुक्खमसुखं ....पे०....वदामि।

[६] "ना'हं मिक्खवे सब्बेसं येव मिक्ख्नं 'अप्पमादेन करणीयं'ति वदामि; न पना'हं मिक्खवे सब्बेसं येव मिक्ख्नं 'न अप्पमादेन करणीयं'ति वदामि। ये ते मिक्खवे मिक्ख् अरहन्तो खीणासवा....पं०....(५१.२) सम्मदञ्जा विमुत्ता, तथारूपाना'हं मिक्खवे मिक्ख्नं 'न अप्पमादेन करणीयं'ति वदामि। तं किस्स हेतु ?। 'कतं तेसं अप्पमादेन, अभब्बा ते पमिष्णतुं। ये च खो ते मिक्खवे मिक्ख्न् सेखा अप्पत्तमानसा अनुत्तरं योगक्खेमं पत्थयमाना विहरन्ति, तथारूपाना'हं मिक्खवे मिक्ख्नं 'अप्पमादेन करणीयं'ति वदामि। तं किस्स हेतु ?। अप्पेव नाम इमे आयस्मन्तो अनुलो-मिकानि सेनासनानि पटिसेवमाना कल्याणमित्ते भजमाना इन्द्रियानि समन्नानयमाना यस्स'त्थाय कुलपुत्ता सम्मदे'व....पं०....(५७.११) सिच्छकावा उपसम्पद्धा विहरेग्युं'ति। इमं खो अहं भिक्खवे इमेसं मिक्खूनं अप्पमादफलं सम्पर्समानो 'अप्पमादेन करणीयं'ति वदामि।

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

**क**र दि

कार होति भिन

कतं

भि पञ

... पुरः वद सेन्

य्य अप

.. पः [ ७ ] " सत्ति'मे भिक्खवे पुग्गला सन्तो संविज्ञमाना लोकस्मि । कतमे सत्त ? :— ' उभतोभागविमुत्तो, पञ्ञाविमुत्तो, कायसक्खी, दिहिपत्तो, सद्भाविमुत्तो, धम्मानुस्सारी सद्भानुस्सारी।

T

. तं

¢

दु तं

H

ते

ते

[-

न

I

- [८] "कतमो च मिक्खवे पुग्गलो उभतोभागविमुत्तो ?। इध भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो ये ते सन्ता विमोक्खा अतिक्कम्म रूपे आरूपा ते कायेन प्रिस्तला विहरति, पञ्जाय च'रस दिस्वा आसवा परिक्खीणा होन्ति । अयं वृच्चिति भिक्खवे पुग्गलो उभतोभागविमुत्तो । इमस्स खो अहं भिक्खवे भिक्खुनो न अप्पमादेन करणीयं'ित वदामि । तं किस्स हेतु ? कतं तस्स अप्पमादेन, अभन्भो सो पमिष्णतुं ।
- [९] "कतमो च भिक्खवे पुग्गलो पञ्जाविमुत्तो ?। इध भिक्खवे ....पे०....परिक्खीणा होन्ति । अयं वुच्चति भिक्खवे पुग्गलो पञ्जाविमुत्तो । इमस्स पि खो अहं भिक्खवे भिक्खुनो ....पे०....पमजितुं ।
- [१०] "कतमो च भिक्खवे पुग्गलो कायसक्ती ?। इध भिक्खवे ....पे०....एकचे आसवा परिक्खीणा होन्ति। अयं वृच्चिति भिक्खवे पुग्गलो कायसक्खी। इमस्स खो अहं भिक्खवे भिक्खवे अप्पमादेन करणीयं ति बदामि,। तं किस्स हेतु ?। अप्पेव नाम अयमा यस्मा अनुलोमिकानि सेनासनानि पिटसेवमानो कल्याणिमत्ते भजमानो इन्द्रियानि समन्नानयमानो यस्स खाय कुलपुत्ता सम्मदेव....पे०....(५७.११) उपसम्पज्ज विहरे-य्या ते। इमं खो अहं भिक्खवे इमस्स भिक्खुनो अप्पमादफलं सम्परसमानो अप्पमादेन करणीयं ते वदामि।
- [११] "कतमो च भिक्खवे पुग्गलो दिहिप्पत्तो १। इध भिक्खवे ....पे ..... एकचे आसवा परिक्खीणा होन्ति। तथागतप्पवेदिता च'स्स धम्मा पञ्जाय वोदिहा होन्ति वोचरिता। अयं वुच्चिति भिक्खवे पुग्गलो दिहिप्पत्तो।

इमस्स पि खो अहं भिक्खवे भिक्खुनो 'अप्पमादेन करणीयं'ति वदामि। तं किस्स हेतु ?। अप्पेव नाम अयमा'यस्मा अनुलोमिकानि सेनासनानि पिटसेवमानो....पे०....उपसम्पज्ज विहरेय्या'ति । इमं खो अहं भिक्खवे इमस्स भिक्खुनो अप्पमादफलं सम्परसमानो अप्पमादेन करणीयं'ति वदामि ।

[१२] "कतमो च भिक्खवे पुग्गलो सद्भाविप्रुत्तो १। इथ भिखवे ....पे०....एकचे आसवा परिक्खीणा होन्ति। तथागते च'रस सद्धा निविद्धा होति मूलजाता पतिद्विता। अयं वृच्चिति भिक्खवे पुग्गलो सद्धाविमुत्तो। इमस्स पि खो अहं भिक्खवे भिक्खुनो अप्पमादेन करणीयं'ति वदामि। तं किस्स हेतु १। अप्पेव नाम अयमा'यस्मा अनुलोमिकानि सेनासनानि पिटसेवमानो ....पे०....उपसम्पज्ज विह्ररेय्या'ति। इमं खो अहं भिक्खवे इमस्स भिक्खुनो अप्पमादफलं सम्पस्समानो अप्पमादेन करणीयं'ति वदामि।

[१३] "कतमो च मिक्खवे पुग्गलो ध्रम्मानुसारी?। इध मिक्खवे ....पे०....पञ्ञाय च'स्स दिस्वा आसवा अपरिक्खीणा होन्ति, तथागतप्य-वेदिता च'स्स धम्मा पञ्ञाय मत्तसो निज्ज्ञानं खमन्ति, अपि च'स्स इमे धम्मा होन्ति, सेय्यथीदं, 'सिद्धन्द्रियं विरियिन्द्रियं सितिन्द्रियं समाधिन्द्रियं पञ्ञिन्द्रियं। अयं बुच्चिति मिक्खवे पुग्गलो धम्मानुसारी। इमस्स पि खो अहं मिक्खवे मिक्खवे अप्पमादेन करणीयं'ित वदामि। तं किस्स हेतु १। अप्पेव नाम अयमा'यस्मा अनुलोमिकानि सेनासनानि पिटसेवमानो....पे०....उपस म्पज्ज विहरेय्या'ित। इमं खो अहं भिक्खवे इमस्स भिक्खुनो अप्पमादफलं सम्पत्समानो अप्पमादेन करणीयं'ित वदामि।

[ १४] " कतमो च भिक्खवे सद्धानुसारी ?। इध भिक्खवे .... पे० .... पञ्जाय च'स्त दिस्वा आसवा अपरिक्खीणा होन्ति, तथागते च'स्स सद्धामत्तं होति विरि सद्ध वदा नानि

> भिक होति

पदा

भिक

मन्ते सुण उपण् जाय

पहिल अति भिक् तम्य

ना'है अत्थ सो

ना'ह पधा कीव होति पेममत्तं, अपि च'स्स इमे धम्मा होन्ति, सेय्यथीदं:—'सद्धिन्द्रयं विरियिन्द्रियं सितिन्द्रियं समाधिन्द्रियं पिञ्जिन्द्रियं। अयं वुच्चिति भिक्खवे पुग्गलो सद्धानुसारी। इमस्स पि खो अहं भिक्खवे भिक्खुनो अप्पमादेन करणीयं'ति वदामि। तं किस्स हेतु?। अप्पेव नाम अयमा'यस्मा अनुलोमिकानि सेनास-नानि....पे०....उपसम्पज्ज विहरेय्या'ति। इमं खो अहं भिक्खवे इमस्स भिक्खुनो अप्पमादफलं सम्पस्समानो अप्पमादेन करणीयं'ति वदामि।

[ १५ ] " ना'हं भिक्खवे आदिकेने'व अञ्जाराधनं वदामि, अपि च भिक्खवे अनुपुट्यसिक्खा अनुपुट्यकिरिया अनुपुट्यपटिपदा अञ्ञाराधना होति । कथञ्च भिक्खवे अनुपुट्चसिक्खा अनुपुट्चिकिरिया अनुपुट्चपिट-पदा अञ्ञाराधना होति ?। इध भिक्खवे सद्धाजातो उपसङ्कमति, उपसङ्क-मन्तो पयिरुपासति, पयिरुपासन्तो सोतं ओदहति, ओहितसोतो धम्मं सुणाति, सुत्वा धम्मं धारेति, धतानं धम्मानं अत्थं उपपरिक्खति, अत्थं उपपरिक्खतो धम्मा निज्झानं खमन्ति, धम्मनिज्झानखन्तिया सति छन्दो जायति, छन्दजातो उस्सहति, उस्सहित्वा तुलेति, तुल्यित्वा पदहति, पहितत्तो समानो कायेन चे'व परमं सच्चं सच्छिकरोति पञ्जाय च नं अतिविज्झ पस्सति । सा पि नाम भिक्खवे सद्धा ना'होसि, तम्पि नाम भिक्खवे उपसङ्कमनं ना'होसि,। सा पि नाम भिक्खवे पयिरुपासना ना'होसि, तम्प नाम भिक्खवे सोतावधानं ना'होसि, तम्पि नाम भिक्खवे धम्मसवनं ना'होसि, सा पि नाम भिक्खवे धम्मधारणा ना'होसि, सा पि नाम भिक्खवे अत्थू'पपरिक्खा ना'होसि, सा पि नाम भिक्खने धम्मनिज्झानखन्ति ना'होसि, सो पि नाम भिखने छन्दो ना'होसि, सो पि नाम भिक्खने उस्साहो ना'होसि, सा पि नाम भिक्खवे तुलना ना'होसि, तम्पि नाम भिक्खवे पधानं ना'होसि । विष्पटिपन्ना'त्य भिक्खवे, मिच्छापटिपन्ना'त्य भिक्खवे । कीव दूरें व इमे भिक्खवे मोघपुरिसा अपक्कन्ता इमस्मा धम्मविनया।

[ १६ ] '' अत्थि भिक्खने **चतुप्पदं नेय्याकरणं** यस्सु'दिइस्स विञ्ज पुरिसो न चिरस्से'व पञ्जाय अत्थं आजानेय्य। उद्दिसिस्सामि वो भिक्खवे आजानिस्सथ मे'तं'ति'। ' के च मयं भन्ते के च धम्मस्स अञ्जाता-रो'ति' ? । यो पि सो भिक्खवे सत्था आमिसगरु आमिसदायादो. आमिसेहि संसद्दो विहरति, तस्स प'यं एवरूपी पणोपणविधा न उपेति. एवश्च नो अस्स अथ नं करेय्याम, न च नो एव'स्स न नं करेय्यामा'ति। किं पन भिक्खवे यं तथागतो सन्त्रसो आमिसोहि विसंसडो विहरति। सद्धस भिक्खवे सावकस्स संधुसासने परियोगाय वत्ततो अयम'नुधम्मो होति:-' सत्था भगवा, सावकोहम'स्मिः, जानाति भगवा, ना'हं जानामी'ति। सद्धरस भिक्खने सावकरस सन्धु सासने परियोगाय वत्ततो रुम्हनियं सत्थु सासनं होति ओजवन्तं। सद्धरस भिक्खवे सावकरस सत्थु सासने परियोगाय वत्ततो अयम'नुधम्मो होति:--- कामं तचो च नहारु च अडी च अवसिस्सतु, सरीरे उपसुस्सतु मंसलोहितं; यं तं पुरिसत्थामेन पुरिसविरियेन पुरिसपरक्समेन पत्तब्बं न तं अपापुणित्वा विरियस्स सण्ठानं भविस्सती'ति । सद्रस्स भिक्खवे सावकस्स सत्थु सासने परियोगाय वत्ततो द्विन्नं फलानं अञ्जतरं फलं पाटिकङ्कं:—'दिहे व धम्मे अञ्जा, सित वा उपादिसेसे अनागामिता'ति"।

[१७] इदम'बोच भगवा । अत्तमना ते भिक्ख् भगवतो भासितं अभिनन्दुं'ति।

> कीटागिरिसुत्तन्तं दसमं। भिक्खुवग्गो दुतियो

**उस्तकालय** 

<del>a</del> न CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

2 9 MAR 2006

CC-2 CONTROL C

Entered in Database

Glorianina With Data

DIG!T: 7-7 C 7AC

2006

2 9 MAR 2006

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



